### GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| ORROWER'S | DUE DTATE | SIGNATURE  |
|-----------|-----------|------------|
| No.       |           | SIGIVATORE |
|           |           |            |
| 1         |           | ĺ          |
|           |           | (          |
|           |           |            |
| ļ         |           | ļ          |
| 1         |           |            |
| ì         |           |            |
| }         |           |            |
|           |           |            |
| 1         |           |            |
| 1         |           |            |
| {         |           |            |
|           | i         |            |
| 1         | }         |            |
| 1         |           |            |
| i         |           |            |
| 1         |           |            |
| ŀ         | }         |            |
| -         |           |            |
| ł         | 1         |            |
|           | j         |            |
|           | j         |            |
|           | 1         |            |
|           |           |            |
| 1         | }         |            |
| 200       | 37.       | -          |
|           | أومرية    | 2.4        |

# हिंदी (0) शिंप) प

हिंदु स्ता नी ए के डे मी उत्तर प्रदेश, इलाहाबद

# हिंदी कथा-कोष

माचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामां तथा पीराणिक ग्रंतर्कथाओं का संदर्भ-ग्रंथ

8578

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तरमदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करण: २०००: १६५४

ं स्लय तीन रुपये

### **मकाशकीय**

हिंदी में एक ऐसे कोष की आवश्यकता का वहुत समय से अनुभव किया जा रहा था जिसमें पुराने हिंदी-साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पौराणिक अंतर्कथाओं का समावेश हो। कई वर्ष पहले एकेडेमी ने यह कार्य अपने साहित्य-सहायक स्वर्गीय पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी को सौंपा था, लेकिन द्विवेदी जी कार्य के पूरा होने से पूर्व दिवंगत हुए। परिस्थितियों वश इस कार्य को कई हाथों से गुजरना पड़ा। श्री पारसनाथ तिवारी और श्री मातावदल जायसवाल ने इसे आगे वढ़ाया और कोप को उसका वर्तमान श्रंतिम रूप श्री भोलानाथ तिवारी ने दिया। एकेडेमी के ही तत्वावधान में श्री विश्वनाथ मिश्र ने केवल नंददास की रचनाओं में आये नामों का एक कोप प्रस्तुत किया था जो कि स्वतंत्र रूप से 'हिंदुस्तानी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस सामग्री का भी उपयोग प्रस्तुत कोप में कर लिया गया है।

जपर वताये गये कारण से कोष में कदाचित् वैसी एक रूपता नहीं आ पाई है जैसी कि अभीष्ट थी। फिर भी निस्संदेह इस ग्रंथ का अपना विशेष मूल्य है और यह आशा की जाती है कि इससे न केवल हिंदी शिचार्थी लाभान्वित होंगे, विलक साधारण पाठक भी, और यह हिंदी के संदर्भ ग्रंथों में अपना स्थान वनावेगा।

कथात्रों तथा नामों को एकत्र करने में वैदिक संहितात्रों, त्राह्मणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं उपपुराणों, हिंदी के प्रमुख कवियों की रचनात्रों, भक्तमाल तथा डाउसन की क्लैसिकल डिक्शनरी से सहायता ली गई है।

श्रागे के संस्करण में इसे श्रीर भी पूण तथा उपादेय वनाने का प्रयत्न होगा।

हिंदुस्तानी एकेडेसी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद अगस्त, १६५४ धीरेंद्र वर्मा मंत्री तथा कोपाध्यक्त

## हिंदी कथा-कोष

श्रंग-१. यिट्र के एक प्रतापी सोमवंशी राजा जिनके श्रंग से बाह्मणों ने यज्ञ द्वारा राजा वेणु को उत्पन्न किया था। ये वहे धार्मिक थे, किंतु इनका पुत्र श्राज्ञाकारी न था। दे॰ 'वेणु'। २. कृतयुग के एक प्रजापित, जिन्होंने एक वार इंद्र का वेभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की कामना से विष्णु की वड़ी उपासना की थी। इस उपासना से विवाह करने की श्राज्ञा दे दी, किंतु इन्होंने एक यमकन्या सुनीया से गांधर्व विवाह कर लिया जिससे वेन नाम का एक वड़ा श्रत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुश्रा। उसके व्यवहार से दुखी होकर ये सर्वस्व त्याग कर वन में चले गये। इनके सुमनस, ख्याति, कृतु, श्रंगिरस तथा गय नाम के पाँच भाई श्रोर थे। ३. श्रंग जनपद के राजा, जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त थे।

श्चंगद-१. किष्किंघा के राजा वालि के वीर प्रत्र। वालि का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही किप्किंधा का राज्य सौंप कर 'युवराज' की पदवी दी थी। राम की सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान के वाद इन्हीं का स्थान था । राम का दूत वनकर राम-रावण युद्ध के पूर्व ये रावण के दुरवार में गए थे। धपने पिता यालिकी मित्रता के नाते इन्होंने रावण को राम से वैर न करने के लिए यहतेरा समकाया किंतु उसकी हटवादिता के कारण इनका समकाना वेकार गया । इसी अवसर पर रावण की वातों से श्रावेश में श्राकर इन्होंने श्रपना पैर जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी वीर यदि इनका पैर उठा दे तो राम हार मान कर लोट जायेंगे। किंतु वह पैर किसी से भी न उठा। श्रंत में उसे उठाने के लिये रावण स्वयं प्रस्तुत हुया किंतु उसे इन्होंने "मम पद गहे न तोर उधारा" तथा गहिस न राम चरन सठ जाई" कह कर लिजत कर दिया। स्त्रीव इनके चचा तथा पंचकन्यातारा इनकी मातार्थी। दे॰ 'वलि'। २. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त श्रोर जगन्नाथ (पुरी) के ग्रनन्य उपासक। इनके पास एक वहमूल्य रव था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयव किया। थन्त में उसकी रचा यसंभव समभ कर इन्होंने उसे जगनाथ जी को समर्पित कर दिया। ग्रंगद्सिंह जाति के एत्रिय, रायसिंह गढ़ के निवासी तथा सिला-हदी सिंह के चाचा थे। ऐसी अनुश्रुति है कि पहले यह बड़े विषयी थे घोर सदैव श्रपनी रूपवती पत्नी का मुख देखने में ही तन्मय रहा करते थे। खंत में पत्नी से ही इन्हें हरिभक्ति की भी प्रेरणा मिली और उसी के गुरु द्वारा दीपित भी हुए।

र्छागिरा-एक प्रसिद्ध वैदिक प्रापि जिनका स्थान मनु, ययाति तथा मृगु पादि के समकन माना जाता है। सप्तियों तथा इस प्रजापितयों में भी इनकी गणना है। कालांतर में श्रंगिरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिपी तथा स्मृतिकार भी हो गये हैं। नचत्रों में गृहस्पित यही हें श्रार देवताश्रों के पुरोहित भी यही। इस प्रकार ज्ञात होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। 'श्रंगिरस्' उसी धातु से निकला है जिससे 'श्रांत्र' छोर एक मत से इनकी उत्पित भी श्राग्नेशी (श्रांत्र की कन्या) के गर्भ के मानी जाती है। मतांतर से इनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है। स्मृति, श्रद्धा, स्वधा, सती तथा दच की दो कन्याएँ इनकी पित्रयाँ मानी जाती हैं श्रोर हिवय्यत् इनके पुत्र तथा बैदिक ऋचाएँ इनकी कन्याएँ मानी जाती है। उत्तथ्य, गृहस्पित तथा मार्कडेय इनके पुत्र कहे गये हैं। भागवत् के श्रनुसार स्थीतर नामक किसी निस्संतान चित्रय की पित्री से इन्होंने श्राह्मणोपम पुत्र उत्पन्न किये थे।

श्रंजना-हनुमान की माता। इनके पति का नाम केशरी था; किंतु इनुमान की उत्पत्ति पवन से वतलाई जाती है। एक वार किसी कारण-वश महादेव का वीर्यपात हो गया, जिसे वायु ने उड़ाकर श्रंजनी के कान में फूंक दिया श्रोर इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। दे॰ इनमान ।

र्श्रंतरित्त-नाभादास के त्रनुसार ये नव योगीश्वरों तथा प्रमुख भक्तों में से एक थे। दे० 'योगीश्वर'।

श्रंधक-१. एक राज्य का नाम जिसकी उत्पत्ति पार्वती के पसीने से मानी जाती है। हिरच्याच के घोर तप करने पर शंकर जी ने प्रसन्त होकर इसे यही पुत्र दिया था। इसके सहस्र बाहु, सहस्र शिर तथा दो सहस्र नेत्र थे। इतने नेत्र रहने पर भी यह श्रंधों की भाति कृम-मृत्म कर चलता था इसी से इसका नाम श्रंधक पदा था। पार्वती की अवज्ञा करने के कारण शिव से इसका घोर युद्ध हुआ। इसके रक्त की एक-एक बुँद से जब इसी के समान राइस उत्पन्न होने लगे तय शिव ने एक मातृका उला की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर उसके तृप्त होने पर फिर नयँ ग्रंधक उत्पन्न होने लगे त्रौर उन्हें विवश होकर विष्णु की सहायता लेनी पृती। विष्णु की एक युक्ति से सारे नये घंधक विलीन हो गये और शिव ने मुख्य अंधक को त्रिशूल पर लटका दिया । श्राकुत होकर जब उसने शिव की म्तुनि करनी धारंभ की तो उन्होंने इसे गणाधियय प्रदान दिया । मतांतर से यह करवप और दिति का पुत्र या। देवता यों ने जय दिति के समस्त पुत्रों का वध कर दिया तय उसने एक शयध्य पुत्र के लिए भगवान से मार्थना की जिसके फलस्वरूप शंधक की उत्पत्ति हुई। शिव तथा विष्णु के छतिरिक्त विसी घन्य देवता के

हारा प्रगतिन न तोने का इसे वर प्राप्त था। यह इतना ध्राणावारी हुया कि इसके चातंक से बैलोक्य कॉप उरा। इसने उनेगी, इंदावर्ती धादि ध्रप्तराधों का हरण कर दिया तथा नदंनकानन मे पारिजात लाकर ध्रपने यहाँ स्मालिया। खंत में बढ़ी कठिनता से यह शिव के हाथों माम गया। २. वृत्ति वंश के एक पूर्व पुरुष युधाजित का पुत्र तथा कोष्टा का नाती। विष्णुपुराण के ध्रनुसार यह सावत का पुत्र था।

यह सावत का पुत्र था। ध्यंवरीप-१. श्रयोध्या के एक मसिद्ध सूर्यवंशी राजा। विष्णु का रामायतार इन्हीं के वंश में हुआ था। ये इस्ताकु की चौबीसवीं पीड़ी में थे और गैंगा के प्रवर्तक प्रमिद्ध राजा नगीरथ के प्रपात्र थे। ये यटे पराक्रमी थे थौर वहा जाता है कि इन्होंने ५० लाख राजाओं को युद्ध में परास्त किया था । श्रंबरीप उच्च कोटि के विप्णु-भक्त थे। सारा राज्य-भार कर्मचारियों को सोपकर ये अपना घ्यधिकांश समय हरि-भजन ही में व्यतीत किया करते थे। श्रंबरीप की कन्या का नाम संदरी था जिसका गुण भी नाम के ही शनुसार था। देविंप नारद चौर पर्वत, जो किसी कार्य-प्र अंवरीप के वहाँ पधारे थे, सुंद्री पर मुग्ध हो गये और उसे प्राप्त करने के उपकर्म में दोनों वारी-वारी से विष्णु के पास गये। नारद ने प्रार्थना की कि पर्वत का मुँह चंदर का-सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद के निष् वही प्रार्थना की। विष्णु ने दोनों की प्रार्थना न्यीकार करके दोनों का मुँह बंदर का-सा बना दिया। इसी थाकृति में वे शंबरीप के यहाँ पहुंचे जिन्हें देखकर सुंदर्श भयभीत हो गई। श्रंबरीप के साथ पुनः वहाँ पधा-रने पर दोनों के बीच भगवान विष्णु को भी बैठे देख संदर्भ ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी थ्रोर तत्काल ही विष्णु की बेरणा से श्रंतर्धीन हो गई। दोनों ऋपि बड़े कुद हुए और उन्होंने श्रंबरीय को श्राप दिया कि वह स्वयं श्रंथकारावृत हो श्रवना शरीर तक न देख सके। पर श्रंबरीप की रचा के लिए भगवान् का सुदर्शन-चक्र उपस्थित हुया और अधकार का नाशकर मुनियों के पीछे पर गया। मुनिगण भागते-भागते ख्रंत में विष्णु की शरण में पहुँचे। भगतान् ने समा करते हुए सुदर्शन चक हटा निया। याम्तविक वात यह थी कि स्वयं राधा (लच्मी) ने सुंदरी के रूप में अंबरीप के वहाँ जन्म लिया था श्रीर श्रीराण (विष्यु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की थी। एक बार श्रपना बत खंडित न होने देने के निए शंबरीप ने सामंत्रित ऋषि हुवासा के साने के पूर्व धी पारायण पर लिया था जिससे कुँद होकर ऋषि ने इन्हें माग्ने के तिए घपनी जटा के एक वाल से कृत्या राधसी उपमानी थी मिनु सुदर्शन चक्र ने राजसी को सारकर इनकी रहा की चार किर छिप के पीछे पड़ा। परेशान होका प्रापि जिल्हाकी शरण में गये किंतु उन्होंने प्रापि कीं रांगीय के ही पास जमान्याचना के लिए मेज दिया। रांन में हमी उपाय से प्रापि बच सके।

प्रिया-कािंग्राज की उन तीनों कत्याओं में सबसे ज्येष्ठ जो भोग्य द्वारा प्रपटन हुई थीं। ये उनके पराक्रम पर सुष्य भी घीर उनसे दियाह भी करना चाहती थीं किंदु उन्होंने श्रामरण महाचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें शस्त्रीकार कर दिया। श्रपहरण के पूर्व इनका विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित हुआ था किंतु इस घटना से उन्होंने भी इनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। श्रंवा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की श्रोर शिव के वरदान के श्रनुसार श्रगले जन्म में शिखण्डी के रूप में श्रवतरित होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। दे० 'शिखंडी' तथा 'भीष्म'।

ख्रं न एक । शिराज की किनप्टा कन्या जो विचित्रवीर्य को ब्राही गई थी थ्रोर पांडु जिनके पुत्र थे। पांडु की उलित व्यास से मानी जाती है। दे० 'सत्यवती' तथा 'ब्यास'। ख्रं विका-काशिराज की मक्तली कन्या जिनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुश्रा था। ये ध्तराष्ट्र की माता थीं, जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है। दे० 'ब्यास', 'श्रंवा' थ्रोर 'विचित्रवीर्य'।

श्रंशुमान-१. प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर के पीत्र तथा श्रसमंजस के पुत्र। श्रसमंजस, जो विदर्भकन्या केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितांत खयोग्य तथा घत्याचारी राजा हुए जिससे तंग आकर सगर ने इनका देशनिकाला कर दिया। किंतु इसके पूर्व ही वे अंशुमान नामक पुत्र छोड़ गये थे जो पिता के विपरीत श्रत्यंत योग्य सिद्ध हुया। राजा सगर के घरवमेध का घोड़ा जब ईंद्र ने चुरा लिया श्रीर उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो श्रंशुमान ने ही पाताल में उनका पता लगाया श्रोर श्रपने सद्व्यव-हार तथा बुद्धि कौशल से महर्षि कपिल को प्रसन्नकर श्ररव का उद्धार किया श्रीर पितामह का यज्ञ पूरा कराया। ग्रंशुमान की प्रार्थना पर महर्पि कपिल ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि उनके पौत्र भगीरथ द्वारा गंगा का मर्त्यलोक में अवतरण होगा और उन्हीं के द्वारा सगर के साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दे॰ 'सगर', 'भगीरथ' ग्रोर 'दिलीप'।

श्रकंपन-रावण के एक सेनापित । इनके पिता का नाम सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था। ये रावण के मामा लगते थे। प्रहस्त थार धूमांस नाम के इनके दो यन्य भाई थे। इनकी मृत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा हुई थी।

खुर जान ध्यक्त्ती—स्वायंभुव मनु तथा सतरूपा की द्वितीय कन्या ध्यार महर्षि रुचि की पत्नी। यज्ञ तथा दिन्छा इनकी यमन संतान मानी जाती हैं। जिन्होंने परस्पर विवाह कर लिया था ध्योर उन्हीं से द्वाद्र्य यमों की उत्पत्ति हुई थी। उत्तानपाद तथा प्रियवत ध्रकृती के भाई थे। पातिवत तथा हरिभक्ति के प्रसंग में इनकी गणना प्रमुख रूप से की जाती हैं।

्रश्चकृर-एक याद्य । लोंक-मसिद्धि के श्रनुसार ये कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में श्वसम्मा- नित होकर रहनेवाले व्यक्तियों में इनका विशेष रूप से उल्लेख मिनता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने इन्हें कृष्ण तथा वलराम को लाने के लिए गोकुज भेजा था। कृष्ण तथा वलराम इनके साथ मथुरा श्वाए थे श्रीर वहाँ

उन्होंने कंस के अनुचरों को धराशायी करने के बाद उसका भी वध कर डाला । श्रक्र उसके बाद निरंतर कृष्ण के ही साथ रहे। कृष्ण ने जरोसंध के आक्रमणों से घवड़ाकर जब द्वारिका को श्रपना राजनगर बनाया तो ये भी मथुरा छोड़कर संभवतः द्वारिका ही चले गये थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्यमंतक मणि होने की कथा मिलती है। इस मिए के संबंध में यह प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे प्रतिदिन विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान में वह रहता है वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती। एक बार श्रक्र किसी कारणवश द्वारिका छोड़कर चले गये थे: उनके जाते ही वहाँ अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई। द्वारिका-वासियों ने यह सममकर कि यह पुरायात्मा न्यक्ति हैं, इन्हीं के चले जाने से अनावृष्टि हो गई है इन्हें द्वारिका फिर बुला लिया । किन्तु कृप्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमंतक मिण है, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ श्रनावृष्टि श्रादि नहीं होती। एक राज-सभा में कृप्ण ने इनसे इस मिण के संवंध में पूछा था कि "क्या तुम्हारे पास शतधन्वा की स्यमंतक मिण है ?" कृष्ण जब शतधन्वा का वध करने को उद्यत हुए थे तो वह इस मिए को श्रक्र के पास ही छोड़ गया था। कृष्ण ने उसका पीछा करके उसका वध कर डाला था; इस प्रकार यह मिण अकूर के पास ही रह गया था। कृप्ण इस तथ्य से परिचित थे। कृष्ण के पूछने पर श्रक्र को, यह मणि दिखाना पड़ा; किन्तु कृप्ण ने उसे देखेंकर फिर इन्हें ही वापस कर दिया और उसके वाद वह जीवनपर्यंत इन्हीं के साथ रहा।

श्रज्ञपाद-एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दार्शनिक। इनका दूसरा नाम गौतम है जो 'न्यायदर्शन' के रचियता माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिप्ठापित दर्शन को 'श्रज्ञपाद-दर्शन' भी कहते हैं।

श्रचयकुमार-रावण तथा मंदोदरी के कनिष्ठ पुत्र का नाम जिसकी मृत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये हुए हनुमान के द्वारा हुई थी।

श्रद्यमल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

श्रगस्त्य-ऋग्वेद की कई ऋचात्रों के रचयिता एक ऋषि। उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र श्रीर वहण के स्वलन से इनकी और विसष्ट की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार सायण् के कथनानुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें कलसी-सुत,कुंभसंभव और घटोन्नव श्रादि भी कहा गया है । पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मैत्रा-वरुणि श्रीर र्यौर्वशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक श्रॅगूडे के वरावर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। मतांतर से ये वसिष्ठ के बहुत बाद के हैं श्रीर प्रजापतियों में नहीं गिने जाते। कहा जाता है कि विध्य-पर्वत को दंडवत करने के लिए इनके आगे सुकना पड़ा और वह पहले वाली अपनी ऊँचाई खो वैठा। अगस्त्य नाम पढ़ने का कारण इस पर्वत का भुकना ही है। इसी चमत्कार के कारण इन्हें विध्यकूट भी कहा गया। देवासुर संत्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये श्रीर खुद सागर ने भी इन्हें जुन्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये

श्रीर इस कारण पीताभि या समुद्रचुलुक कहलाये। बाद में इनकी गणना सप्तर्षियों में होने लगी। पुराणों में इन्हें पुलस्त्य का पुत्र कहा गया है। ये ब्रह्मपुराण के कहनेवालों में से माने गये हैं। इन्होंने श्रौपधियों पर भी लिखा है। महाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह कथा है कि इनके पूर्वज उल्टे टाँग दिये थे। उन्होंने इनसे कहा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पैदा हो। तब इन्होंने विभिन्न पशुर्ओं के सुंदरतम अवयवों के सौंदर्थ से एक कन्या की रचना की और उसे विदर्भ राज के यहाँ चुपके से पहुँचा दिया जहाँ वह राजपुत्री की भाँति पाली-पोसी गई। वड़ी हो जाने पर अगस्य ने राजा से इसके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा को व्याहना पढ़ा । रामायण में इनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। ये कुंजर पर्वत पर एक कुटी में रहते थे जो विध्य के दक्तिए वड़े रमणीक प्रदेश में थी। ये दक्तिए के साधुर्त्रों में सबसे प्रमुख थे। इनका राइसों पर इतना श्रिधकार था कि वे उत्तर की श्रोर श्रांख नहीं उठा सकते थे।

म्प्रग्नि-एक विशेष शक्ति के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता । इनकी श्रभिन्यक्ति श्राकाश में सूर्य, वादलों में विद्युत् तथा पृथ्वी पर साधारण श्रप्ति के रूप में मानी गई है। वेदों में इन के संबंध में बहुत-सी ऋचाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में परम पुरुष के मुख से इनका जन्म माना गया है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक घर में इनका निवास है। यह युवक हैं, बुद्धिमान हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे बहुत निकट संबंधी हैं। साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता श्रौर पालक कहा गया है। विवाह के श्रवसर पर इनका त्रावाहन संभवतः इसी कारण विशेष रूप से किया जाता था श्रीर श्राज भी हिंदू घरों में किया जाता है। इनकी गणना वायु श्रथवा इंद्र श्रीर सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों में भी होती थी। श्रक्ति पृथ्वी के अधिष्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य आकाश के। आगे के साहित्य में इन्हें दिलिए पूर्वकोए के दिक-पाल के रूप में भी चित्रित किया गया है। प्रारंभ में अप्नि में लोक-कल्याण की भावना की प्रधानता स्वीकृत हुई थी, किंतु बाद को इनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों को देख-कर इनमें भयंकर भावना का भी विकास होगया। पुरागों के ज्याधार पर श्रिप्त को शांडिल्य, एक सप्तपि का प्रपौत्र तथा श्रांगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में अग्नि अपने प्रति समर्पित होनेवाली सामग्री को उदरस्थ करने के कारण अजीर्ण रोग से पीड़ित मिलते हैं श्रीर खांडव वन को श्रौपधि रूप में श्रहणकर श्रपने को निरोग करना चाहते हैं। इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृप्ण तथा अर्जुन की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता मिलती है। पूर्ण निरोग होकर अपने सहायकों में कृष्ण को इन्होंने कौमोदकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा अर्जुन को गांढीव धनुष। विष्णुपुराण में इन्हें ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र ग्रमिमानी कहा गया है। इनकी खी का नाम स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, पवमान तथा सुचि तीन पुत्र हुए थे श्रौर इनसे उनचास प्रपौत्र। वायुपुराण

में उन्हें ही प्रक्रि के उनचाम रुपों में स्वीकार किया गया है। इनकी रुपरेगा के संबंध में कहा जाता है कि ये रयान वर्खी से जागृत रहते हैं, चतुर्दस्त हैं, एक हाथ में जाहात्यमान माता रहती है। सप्त-पवन इनके स्थ के पर्मों में स्थित माने जाते में तथा उसके धरवों का वर्ण रितम है। इनके बाहन के लिए आज का भी उन्लेख भित्रता है।

अग्निदाय-पितृगणीं या एक नाम । ये गृह-ब्रक्षि को जीवित स्माते तथा इयन करते थे। जो ऐसा नहीं करते थे वे 'धनशिद्ध्य' बहुलाते थे। श्रान्तपुराण्-प्रप्यादरा महापुरागों में से एक। इसके षानार के संबंध में मतभेद हैं। कुछ चनुश्रुतियों के घनुसार इमर्रा श्लोफ मंग्या १६००० है, कुछ के अनुसार १२००० और कुछ के अनुसार १४०००। इस पुराण का अभितांश भाग शिवजी पर ही आधारित है, किंतु अन्य विषयों की चर्चा भी कम नहीं है । विधि, निषेध, बाचार, पर्मशाग्ट, राजनीति, युद्धविया, श्रकविया, धर्मशास्त्र, द्यायुर्वेद (मुश्रुन के प्राधार पर) व्याकरण (पाणिनि के शाधार पर),छँद तथा पिंगल पादि घनेक विषयों का इसमें तिनृत परान है। पुराल के पंच लग्नलों के अनुसार एसके विषय नहीं हैं और यह रचना भी बहुत पुरानी नहीं ज्ञात होती। महर्षि वशिष्ठ को शिचा देते समय सर्वप्रथम प्रशि ने इस पुराण को सुनाया था। तदनंतर पशिष्ठ ने व्यास को, त्यास ने सूत को और सूत ने निभिगरएय में श्रन्य ऋषियों को इसे सुनाया । सर्वप्रथम प्रिप्त हारा सुनाये जाने के कारण इसका नाम श्रप्ति-प्रसम्म पना । श्रिनिबाहु-चे प्रसिद्ध प्राचीन राजा वियवत के दस पुत्रों में में एक थे, को साहम एवं शारीरिक शक्ति के लिए वित्यात थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी ित्मके प्रभाप से इन्होंने राज्य त्यागकर प्राजीवन ईरवरा-

प्रस्तिवर्च-स्त के एक शिष्य का नाम जो कालांतर में यहन मुसिटः पाराणिक हुए। श्रिरिनप्टोम्-चार्प सर्व के एक पुत्र का नाम । इस नाम का एक वैदिक यज्ञ भी प्रसिद्ध है जिसकी उत्पत्ति विष्णु प्रमण के घनुमार प्रचा के पूर्व दिशावाले मुँह से हुई श्रमिन्द्याल-देवनासों के पितृगणों का नाम, जिनकी संग्या चींसद सहस है। इनहीं उपनि प्राया नथा उनकी मारम बन्या मंत्या से मानी पाती है। अप्रदास-प्रसित्र विकाय-भक्त तथा क्राणदास प्रयहारी के मणान वित्तीं में से एक । भक्ताल के रचितता नाभा-/

भन में दूपना समय विताया।

दान इनके प्राप्त जिल्य ये और इन्हें की चाला से दर्भोने भवगात की स्पना भी की थी। 'श्रप्रदास श्राज्ञ दर्भ भवत् ही यत्र गाट् । भवनागर के तरन की, नहींन जीर उनाइ।' प्रमहास जी रामानंद की परंपरा में की के किये में पहले हैं :-समानंद, क्षेत्रमानंद, क्ष्यक-हाम प्रणानी, प्रायाम, साभादाम । यहीनहीं खंजनानंद

में स्थान पर चलंतानंद शिलता है।

अघासुर-एक राज्य । कंस ने योगमाया के द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर धपनी राजसभा में जिन दुष्टों तथा दानवों को एकत्र किया था, यह भी उनमें से एक था। कहा जाता है यह बकासुर

तथा प्तना का छोटा भाई था। कंस ने इसे कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा था। जब वह यहाँ पहुँचा तो कृष्ण गोप-वालकों के साथ वन-भोजन का धायो-जन कर रहे थे। कृष्ण को देखकर वह सोचने लगा कि जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा वहन को उदरस्थ कर लिया है, में भी इसे उदरस्थ कर जाऊँ तो अच्छा हो ?

पूर्ण निरचय कर यह एक योजन का विस्तार कर झजगर वनकर मार्ग में पड रहा। उस समय उसका निम्न श्रघर पृथ्वी में था श्रीर ऊर्ध्व श्राकाश में। गोप-वालक इसे देखकर भिन्न-भिन्न वल्पनाएँ करने लगे। किसी ने कहा त्राकाश में धने काले वादल छाये हुए हैं स्रोर पृथ्वी पर भी उनकी गंभीर छाया पट रही। श्रजगर की

रवास उन्हें विसी गुहा से प्रवाहित होने वाली कर्कश वायु सी प्रतीत हो रही थी। एक आध यह भी कह रहे थे कि यह वहा श्रजगर हैं जो हम सब को ग्रसने के लिए ष्राया है। फिर भी सभी उसके मुख में प्रविष्ट हो गये। कृत्य भी सबके साथ उसके मुख के भीतर पहुँच गुये। र्कित यहाँ उन्हें प्रपनी तथा प्रपने साथियों की चिता

हुई श्रोर उन्होंने श्रपनी ईरवस्ता को जागृत किया । उसके मुख में यह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास रुद्ध हो गया श्रीर बहारंध्र फट गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर श्राकाश में स्थिर हो गई। कृष्ण ने घ्रपने सस्ता गोप-वालकों को घ्रमृत के सहारे फिर जीवित किया। यह स्थिर ज्योति फिर उनके शरीर में ब्राकर लीन हो गई। इस प्रकार ब्रवासुर का खंत हुआ।

श्रच्युत-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में हरि-भक्ति का प्रचार किया था। श्यच्युतकुल-एक वैप्लव भक्त तथा नाभादास के श्रज-एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा,जो दशरथ के पिता तथा राम के पितामह थे। कुछ यथां में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा

राया है और कुछ में रघु का । श्रज की महिपी विदर्भराज-कन्या थीं, जिन्हें ये स्वयंवर से ले श्राये थे। रघुवंश के घ्रनुसार स्वयंवर-यात्रा के समय एक पागल हाथी ने मार्ग में इन्हें बड़ा कप्ट दिया जिससे कुद्ध होकर इन्होंने उसे मारने की प्राज्ञा दी। मगते समय उसके शरीर से एक दिल्य गंधर्य निकला जिसने इन्हें स्वयंवर जीतने के लिए दिव्य थस्त्र से सुसन्जित किया। श्रजामिल-क्लीज निवासी एक बालण, जिन्होंने

श्राजीवन न तो कभी कोई पुगयकार्य किया श्रीर न ईर्वरागधन। इनके पुत्र का नाम नारायण था। कहते हैं कि मृत्यु के समय इन्होंने श्रपने पुत्र का नाम लेकर पुलाया जो कि भगवान के नाम का पर्याय था श्रीर इसी से इनकी सद्गति हो गई। भक्तों ने भगवान के नाम-माहाय्य के सिलसिल में श्रजामिल का प्रायः सर्वेत्र उल्लेख किया है।

श्चटल-होशंगाबाद के एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त जिन्होंने अपना घर भक्तों को समर्पित कर दिया था ।

श्रातिकाय-रावण के पुत्रों में से एक । अत्यंत स्थूल होने के कारण इनका नाम 'श्रातिकाय' पढ़ गया था । इन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्माजी से दिन्य स्थ तथा सुरों श्रीर श्रसुरों द्वारा अवध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था । इनका वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता थे श्रीर न श्रसुर ।

श्रित्र—श्रनेक वैदिक ऋचाश्रों के कर्ता एक ऋषि। प्रायः श्रित्र, इन्द्र श्रोर विरवदेव संबंधी स्तुतियों में इनका नाम मिलता है। पौराणिक काल तक श्रावे-श्राते इनकी गणना दस प्रजापतियों में होने लगी श्रोर ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने लगे। दस्त की पुत्री श्रनुस्या इनकी एनी श्रीं जिन्होंने पित के साथ पुत्र की कामना से त्रिदेवों की वही श्रराधना की थी। उनके वरदान के फलस्वरूप विष्णु के श्रंश से दस्त नामक पुत्र प्राप्त हुशा जो अपने ज्ञान के कारण 'दस्तान्नय' नाम से श्रवतार पद को प्राप्त ज्ञान के कारण 'दस्तान्नय' नाम से श्रवतार पद को प्राप्त हुशा। इसी प्रकार ब्रह्मा के श्रंश से चन्द्रमा श्रीर कद्द के श्रंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। रामायण के श्रनुसार इनका श्राश्रम चित्रकृट के दिश्ण स्थित था जहाँ राम श्रोर सीता ने वनवास के समय इनका दर्शन किया था।

श्रथर्वन-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथर्ववेद के रचियता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इनका उठलेख हुआ है। इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी। ब्रह्माविद्या की शिचा इन्हें ब्रह्माजी से मिली थी जो इनके पिता माने जाते हैं। इनकी गणना प्रजापतियों में भी होती है और आगे चलकर इन्हें श्रंगिरा से अभिन्न माना, जाने लगा।

श्रथववेद-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेचाकृत बाद में हुई जैसा कि इसके श्रंतर्साच्य से प्रकट है। प्रो॰ िह्नटनी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के दुसर्वे मराडल तथा श्रथवेवेद का रचनाकाल प्रायः एक ही है। सुख्य वेद तीन ही हैं। ऐसा अनुमान करने के कारण भी हैं कि इसकी रचना सैंधवों द्वारा सिंधु नदी के तट पर हुई। संपूर्ण श्रथर्ववेद का है भाग छंदोबद नहीं है श्रीर दूसरा है भाग ऋग्वेद में - मुख्यतः - इसके दसवें मरहल में --प्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है। शेप अंश मौतिक है। श्रयर्ववेद में कुत ७६० मन्त्र, ६००० छंद तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला और अनुष्ठान विधान का ही ऋधिक वर्णन है। इस समय इसकी केवल एक शाखा (शीनक) मिलती है जिसके बाह्मण का नाम गोपथ है। श्रन्य वेदों से श्रथवंवेद का मुख्य भेद यह है कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव ऋत्यंत प्रवल है। उपासक राज्ञसों तथा अन्य देवों से बहुत दरा हुआ सा ज्ञात होता है। श्रन्य वेदों में उपास्य देवों के प्रति प्रेम श्रौर श्रास्था के भाव भी मिलते हैं।

श्र्यदिति−देवताओं की माता और दत्तप्रजापित की कन्या। कहीं-कहीं इनका वर्णन दत्त की माता के रूप में भी किया

गया है। देवमाता होंने की परंपरा बहुत प्राचीन ज्ञात होती है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इनके लिए 'देवमातृ' विशेषण प्रयुक्त किया गया है। यही परंपरा पुराणों में भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति दिखलाई गई है श्रोर इनकी दूसरी बहिन दिति के गर्भ से राज्ञसों की। द्वादश चादित्यों का जन्म भी इन्हीं से हुआ जो इस शब्द की व्युत्पत्ति, से स्पट है। दे० 'म्रादित्य' । विष्णु पुराण के म्रजुसार ये कश्यप की ्स्त्री थीं जिनसे विष्णु का वामनावतार हुआ था। पूर्वकाल में कश्यप ऋदिति की तपस्या से असन्न होकर भगवान ने उनसे वर माँगने के लिए कहा था। उन्होंने स्वयं विष्णु को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे भगवान विष्णु ने केवल एक ही बार नहीं बल्कि तीन बार पूरा किया। रामावतार की कौशक्या ग्रौर कृप्णावतार की यशोदा भी श्रदिति की ही प्रतिमृति थीं। नरकासुर को मारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुगढल प्राप्त हुए थे, उन्हें कृष्ण ने खदिति को ही लौटा दिया था।पारिजात पुष्प के लिए इंद्र श्रीर कृष्ण में जो भगड़ा हुश्रा था उसका फैसला चादिति ने ही किया था। **ऋद्विषेगा-दे० '**ऋर्ष्टिपेगा' ।

श्राह्मप् - द० श्राप्टिपण ।
श्रिधमें - धर्मिविरोधी एक राचस का नाम, जिसकी
उत्पत्ति भागवत के श्रनुसार ब्रह्मदेव के एप्ट भाग से हुई ।
इसकी स्त्री का नाम स्पा था जिससे माया तथा दंभ
नामक दो मिश्रुन संतान हुए । उक्त मिश्रुन से क्रमशः
क्रोध-हिंसा, किल-दुरुक्ति, सृत्यु-भीति, निरययातना श्रादि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, माया,
वेदना, व्याधि, जरा, शोक, तृप्णा, क्रोध, सृत्यु श्रादि
की उत्पत्ति हुई । अंत में इंद्र ने द्धीचि की हुड्डी से बने
वज्र से इसका वध किया । संपूर्ण श्राख्यान श्रधमें तथा
तज्जनित श्रत्याचारों का रूपक मात्र है ।

श्रिधिरथ-सत्कर्म का पुत्र धतराष्ट्र का सारथी तथा महाभारतकालीन प्रसिद्ध वीर कर्ण का पोषक पिता। कुती द्वारा सूर्य के श्राह्मान से कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में डाल दिया था। पेटी संयोगवश श्रिधरथ के पास से बहती हुई निकली जो गंगामें जल-कीड़ाकर रहा था। निस्संतान श्रिधरथ तथा उसकी पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सद्यःजात शिश्च मिला जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक पाल-पोसकर बड़ा किया। यही बड़ा होने पर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। श्रिनंग-शाब्दिक श्रुर्थ अंग-रहित। कामदेव का एक नाम

श्रानंग-शाब्दिक श्रर्थ, श्रंग-रहित । कामदेव का एक नाम है । कामदेव के श्रनंग नामकरण की कथा इस प्रकार हैः एक वार तारक श्रसुर के श्रत्याचारों से देवता बहुत भयभीत हो गये थे । देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं कर पाते थे । श्रंत में ब्रह्मादि देवगणों ने विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला पुत्र कार्तिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का संहार कर सकता है । किंतु महादेव जी उस समय सती की मृत्यु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में लीन वैठे थे । उनकी यह तपस्या विना भंग हुए कार्तिकेय की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी । इसलिए देवता श्रों

ने लामदेव से उनकी सपस्या भंग करने के लिए कहा । क्षानंत्र हो त्रीर-क्रम्यास के लिए उनकी जाजा का पारन करना पटा । उन्होंने हिमालय पर पहुँचकर देव-द्यार थी द्याया में बैठे हुए तपस्या में लीन महादेव जी पर भाषना प्राप्तारा भाषित किया। महादेव जी की तपस्या तो उसमें भंग हो गई जिंतु उनका मृतीय नेत्र खुल जाने के नारण कामदेव भन्म हो गये। देवता होने के कारण जनने पर भी जीवित रहे वितु अनंग होकर । दे० कामदेव' । श्रनंत-१.शेपनाग का एक पर्याय । श्रष्टकुली महासर्पों में में एक जो नागों के राजा तथा पाताल के श्रधि-पनि थे। इनके शरीर को शरया बनाकर भगवान् विष्णु मार्थेक माराधनाय के प्रांत में शायन करते हैं। इसी से उन्हें धानंतरायन कहा जाता है। इनके फर्णों की संख्या एक सहमा वही जाती है, जिन पर स्वर्ग-नर्फ तथा सप्त पातानों महित सारा प्रकारट टिका हुया है। दशरथ के पुत्र लक्ष्मण तथा नंद के पुत्र यलराम इनके ध्ययतार माने जाते हैं। बहुत से विद्वानु पीराणिक कथाओं के श्राधार पर शनंत रोप को अनंत काल का मतीक मानते हैं। कर्ज़-वर्ज़ वासुकि छीर शेप दो भिन्न नाग माने गये हैं। करवप इनके पिता और कड़ इनकी माता थी। इनकी की का नाम अनंतशीर्षा था। "अनंत चतुर्वी" नामत्र ग्योहार इन्हीं के उपलच्य में मनाया जाता है, जो भारों महीने के शुक्तपच की चनुदंशी को पड़ता है। पासुकि, गोनस आदि इनके अन्य बहुत से पर्याय हैं। दे० 'वासुकि'नथा 'रोप' ।२.हिंदी के एक कवि का नाम (जन्म १६३४ हुं०) जिन्होंने ''शनंतानंदुं' नामक एक प्रेम पान्य की रचना की है।

प्यनंतानंद-१. स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक ममुख वे एव याचार्य तथा मसिह रामभक्त । भक्तमाल के यानुतार ये मला के यावतार थे। एनका जन्म कार्तिकी प्रिमा, शनिवार को एखा था । नाभादासजी के यानु-सार धानंतानंद्जी के निम्नलिखित शिष्य लोकपालों के ममान मतापी हुए—योगानंद, गगोश, करमचंद, प्रवह पंहार्थ, रामदास तथा श्रीरंग जी। याचा रष्ट्रवरदास के 'गृह परंपरा' नामक एक यामकाशित श्रंथ में यानंतानंद को रामानंद का शिष्य प्रीर सुरुणदास पंहारी को यानंता-नंद का शिष्य प्रीर सुरुणदास पंहारी को यानंता-नंद का शिष्य प्रतायाचक।

ध्यनरम्य एठ प्राचीन राजा का नाम। ये मन्स्य, प्रक्षांट, पानु नथा निम प्रनाण के घनुसार राजा संभूत के पुत्र तथा भागवन के पनुसार वसक्त्य के पुत्र थे। वाल्मीकि रामागण के प्रमुखार ये धर्याच्या के इच्चाकुवंदी राजा थे। स्वृण की प्रधीनना धर्मीकार करने पर उससे इन्द्रा पीर सुद्र हथा जिसमें इन्हें पराज्ञिन होना पत्र। इन्द्रोंने मन्द्री समय राजा यो या काष दिया कि इनके री एउमें समुचक दाक्रमी नम जारा कानावंद में उसका पुरु होता।

्ष्यानिराठ-जाहिए चर्य, तो रह ग हो, श्रयाध । प्रसुत्त के पुष्र गरा धीहरण के पीछ । इनका क्यार इनकी चर्चेश पहल सुभदा से हुना था; वितु प्रविकार इनका नाम

जपा के साथ लिया जाता है। जपा शोणितपुर के दैल राजा वारण की पुत्री थी। पावँती के चरदान के फलस्वरूप उसने एक दिन स्वप्न में श्रनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को जब यह ज्ञात हुया तो वह पथ में मिले हुए नारद के मतानुसार तामसी विद्या के प्रभाव से धनिरुद्ध को जपा के राज-भवन में ले शाई। ऊपा श्रीर श्रनिरुद्ध का गंधर्व-विवाह हो गया। जब वार्ण को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने धपने योद्याओं को धनिरुद्ध को पकड़ने के लिए भेजा. श्रनिरुद्ध ने सभी को अपनी गदा के श्राघातों से धरा-शायी कर दिया । वाग्ए ने छाकर तय छनिरुद्ध को माया युद्ध में पराजित किया शौर उसे बंदी बना लिया। श्रनि-रुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने तथा वंदी किये जाने का समाचार जव श्रीकृष्ण, वलराम तथा प्रयुग्न को ज्ञात हुन्ना, तो वे शोणितपुर धाये और उन्होंने वाण के साथ युद्ध प्रारम्भ किया। इस युद्ध में शिव तथा युद्ध के देवता स्कंद ने भी वाल की सहायता की थी, किंतु श्रंत में वाण को पराजित होना पड़ा। श्रनिरुद्ध मुक्त होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस छाये। इनके पुत्र का नाम बज्र कहा जाता है। दे० 'जपा' तथा 'चित्रलेखा'।

श्रितल-१. श्रप्ट वसुश्रों में से एक । विष्णुपुराण के श्रनुसार शिवा इनकी पत्नी तथा मनोलव, श्रिवद्यात गित इनके दो पुत्र थे। २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'। श्रानु—राजा ययाति तथा शर्मिष्ठा के पुत्र। पिता को श्रपना यौवन देना श्रस्वीकार करने के कारण इनको पिता द्वारा शाप मिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी न वन सकेगी। विंतु इस शाप का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा क्योंकि श्रंग, वंग, कर्लिंग श्रादि इन्हीं के पुत्र थे जिनके नाम पर श्रव तक उक्त तीनों प्रदेशों के नाम हैं। श्रनुक्रमणी—वेदों की स्वी का नाम, जिसमें संहिताश्रों के कम से प्रत्येक मंत्र के छुंट, देवता तथा

छपि (रचिता) का निर्देश हैं। श्रमुचिद-महाभारतकालीन श्रवंती के राजा जिनकी मृत्यु उक्त युद्ध में श्रजुंन के हाथों हुई थी।

प्रातुस्या-१. दच की चौबीस कन्याश्रों में से एक तथा श्रित्र ऋषि की पिबता पत्नी। मतांतर से महिष् कर्दम तथा देवहृति की एक कत्या का नाम भी यही है। इनके पातिवत की श्रमेक कहानियाँ मिलती हैं। मानस में वनवास के प्रसंग में श्रमस्या हारा सीता को पाति- वत का वहा शिचापूर्ण उपदेश दिलवाया गया है। २. कालिदास के श्रमिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की दो श्रंत- रा सित्यों में से एक जिसे महिष कथा ने पाला था। श्रमुक-यह श्रम्ण का दूसरा नाम एवं जंबाविहीन का पर्यायवाची है। इनका वर्ण जयाकातोन सूर्य की भीति लाल है। दे० 'श्रम्ण'।

ष्प्रपया-एक प्रसिद्ध वैकाय भक् जिन्होंने चारों धामों में इरिभक्ति का प्रचार किया धोर जीवनपर्यंत संतसेवा का मृत निवाहा।

ध्यपप्टोम-दे० 'द्यापलोम' ।

त्रपाला-त्रित्र मुनि की कन्या जिन्हें कुष्ट रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपस्या करके इंद्र से सोम प्राप्त किया था। ये ब्रह्मज्ञानी थीं। ऋग्वेद में इनका एक सूक्त भी है।

अपर्गा-हिमालय की ज्येष्ठ कन्या तथा शिव की अर्द्धी-गिनी। शिव को वररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का ग्राहार भी छोड़ दिया। इसी से इनका नाम 'अपर्णा' (बिना पत्तों के…) पड़ा था। इनके उम्र तप को देखकर इनकी माता ने निवारणार्थ 'ऊ-मा' (श्रो-मत) कहा था जिससे इनका एक नाम 'उमा' भी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अर्द्धागिनी के रूप में स्वी-कृत किया।

श्रभयराम-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त राजा। श्रभिजित-राजा नल के पुत्र। दे० 'नल'।

श्रभिनंद-पर्जन्य सुत नव नंदों में से चतुर्थ। ये प्रसिद्ध गोपाल तथा हरिभक्त भी थे। दे॰ 'पर्जन्य'

∕श्रभिमन्यु-त्रर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन श्रर्जुन को पह्यंत्र द्वारा स्थानांतरित करके द्रोणाचार्य ने चक्रज्यूह-प्रणाली से युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। भीम आदि सभी महारिथयों के छक्के छूट जाने पर इस पोडशवर्षीय राजकुमार ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया और कौरवपत्त के योद्धाओं का वध करता हुआ न्यूह को तोड़कर उसके सबसे भीतरी भाग तक घुसता चला गया, किंतु लौटते समय अकेला कई शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात महारथियों ने मिल-कर इसका वध कर ढाला। चक्रव्यूह के भीतर से वाहर न निकल पाने का कारण यह था कि जव अभिमन्यु सुभदा के गर्भ में था तभी एक वार अर्जुन ने उनको चकन्यह तोड़ने की कहानी सुनाई थी। किंतु सुभन्ना के सो जाने के कारण न्यृह से वाहर निकलने की विधि नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अध्री ही रह गई थी। अस्तु, अभियन्यु को संस्कार रूप में केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी। विराट की पुत्री उत्तरा इनकी पत्नी थीं जो इनकी वीरगति के समय गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीचित ही बाद में सम्राट्

श्रमित्राजित्-स्कंदपुराण के श्रनुसार सुतप्त राजा के पुत्र का नाम। भविष्य पुराण के श्रनुसार ये सुवर्णयाग के पुत्र थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वत्र वर्तमान थे।

श्रमूर्त - नाभादासजी के श्रनुसार एक मसिद्ध हरिभक्त बाह्यण । ये शैशव-काल से ही बढ़े त्यागी तथा भाग्यवान् थे।

अमृतरयस्-दे॰ 'ब्राधूर्तरजस्'।

श्रमोघा-शंतनु मुनि की पत्नी। एक बार ब्रह्मदेव शंतनु मुनि के यहाँ पघारे। उनकी अनुपरियति में अमोघा ने ही इनका आतिय्य-सरकार किया। इनके सुन्दर रूप को देखकर ब्रह्मदेव का चीर्यपात हो गया जिससे लोहित नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई।

अयोध्या-कोसल जनपद के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी।

अरिंद्म-शाब्दिक अर्थ-शत्रुनाशक। गोपियों ने रास-लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया है। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार कर चुके थे; संभवत: इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस नाम से प्रकारा था।

अरिष्ट-१. एक राचस, बिल का पुता। कंस ने इसे भी
कृष्ण का वध करने के लिए बृंदावन भेजा था। इसकी
आकृति वृष की-सी थी; इस कारण यह वर्ज में
जाकर वहाँ के पशुओं में मिल गया था। किंतु इसे
अपने वीच देखकर वज के पशु तथा गोप-गोपी सभी
भयभीत हो गये थे। कृष्ण ने यह देखकर इसका वध
कर डाला था। २. योगवाशिष्ठ के अनुसार एक राजा
का नाम जो महिष वाल्मीकि के समसामयिक थे और
राज्य त्याग कर गंधसादन पर्वंत पर तप करते थे।

राज्य त्यांग कर गंधमादन पवत पर तप करत या ।

इत्रंथती—१. कर्दम मुनि की कन्या तथा विश्ठि की पत्नी ।

महाभारत में एक कथा ज्ञाती है कि ज्ञत्यंत निष्ठावान् विश्ठि के प्रति भी अर्ह्भती के मन में सदैव उनके दुश्चिरित्र होने की ज्ञाशंका बनी रहती थी। उसी पाप से उनकी मभा धूमारुण की भाँति मलीन पढ़ गई ज्ञौर वे कभी हश्य तथा कभी अहश्य रहने लगीं। २. एक नज्ज । ज्ञाकाश मरडल में सप्तर्षिमण्ल में विश्ठि के निकट ही अर्ह्भती की स्थिति है। कहा जाता है कि मृत्यु निकट ज्ञाने पर लोगों को यह नज्ज्ञ दिखाई नहीं पड़ता। विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के बाद वरवधू को अर्ह्भती नज्ज्ञ का दर्शन कराया जाता है। अर्ह्भती नज्ज्ञ के ही आधार पर 'अर्ह्भती दर्शन न्याय' की भी कल्पना की गई है। ३. दन्च प्रजापित की कन्या तथा धर्म की पत्नी।

अरुग्-प्रातःकाल के देवता, (सूर्य के सारथी तथा करयप इन्द्र के पुत्र ! इन्हें अनूरु भी कहते हैं।

श्रर्जुन-१. पांडु के तृतीय चेत्रज पुत्र । प्रथम दो क्रमशः युधिष्ठिर श्रोर भीम थे । इनकी माता का नाम कुंती था, जो पंच कन्याश्रों में से एक थीं । उसने दुर्वासा हारा विरचित मंत्र से हंड का श्राह्मान किया था श्रोर उन्हीं के सहवास से श्रर्जुन की उत्पत्ति हुई थी । श्रतः श्रर्जुन हंड़ के ही श्रोरस पुत्र हुए । दे o 'कुंती' । धनुचेंद-पारंगत गुरु दोण के ये प्रधान श्रोर सर्वप्रत्य शिष्य थे । वाण-विद्या के चेत्र में महारथी कर्ण इनके एकमात्र प्रति-हन्दी थे । दे o 'होण', 'कर्ण' । इसी कला के वल से इन्होंने स्वयंवर में मत्स्य वेध कर दोपदी से विवाह किया, जो नियति के विधान में पड़कर पांचों पांढवों की वध्यनी । परंतु अर्जुन से उसका विशेष प्रेम होना स्वाभाविक था । दे o 'द्रौपदी' । श्रपने वारह वर्ष के गुप्तवास में श्रर्जुन ने परशुराम से भी श्रख-शिक्षा प्राप्त की । इसी बीच उल्णी नामक एक नागकन्या से उनका

मेंग हो गया जिससे इरावन नाम का पुत्र उत्पन्न हुया । सिंपपुर के राजा चित्रमान की पुत्री चित्रांगदा से भी उन्होंने विवाह विया था, जिससे वसुवाहन की उत्पत्ति हुई जो चित्रभानु के निस्पंतान दिवंगत होने पर उनका उत्तराधिकारी दना । शर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की भगिनी गुभट्टा से भी हुआ था, जिसका होनहार पुत्र धाभिमन्यु चक्रव्यूर् के युद्ध में शकेता सप्तमहारिययों द्वारा निर्देयता से सारा गया था। द्वीपदी के गर्भ से तो पुत्र पदा द्या था, वह घरवत्थामा के द्वारा महा-भारत के युद्ध में छतिम दिन बीरगति की भार हुया। धार्जन के परायम से असल होकर कई देवताओं ने उन्हें द्विष्य शस्त्र प्रदान किए थे। युधिष्टिर द्वारा जुए में माग्राज्य गेंवा देने पर धर्जन तपस्या करने हिमालय पर घले गए वहाँ उनसे किरात रूपधारी शिव से युद्ध करना पड़ा। किंतु जब इनको उनके यसली स्वरूप का ज्ञान हुला तो इन्होंने शिवजी का श्रमिनदंन किया ितसं प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें पाशुपत अस्त्र मदान किया। इसी प्रकार देवाधिदेव इंद्र से भी इनों वर्ष युद्धास्त्र प्राप्त हुए थे। कृष्ण की सहायता से गाएडव वन जलाकर श्रजीए रोगप्रस्त को भी इन्होंने प्रसन्न किया था। उनकी कपा में घारनेयास्त्र शार गारहीय की प्राप्ति हुई थी, जिसकी टंबार के श्रवणमात्र से शतुत्रों के छक्के छट जाते थे। यमरावर्ता में एंद्र के साथ विहार करते समय उर्वशी इन पर मोहित हो गई थी किंतु उसकी कामवासना संतुष्ट करने में ससमर्थता प्रकट करने के कारण उसने इनकी नप्यक होने तथा खियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे दिया था। फनन्यरूप शज्ञातयास के समय 'बृहन्नला' नाम से इन्हें विराट राजरुमारी उत्तरा को नृत्य की शिज्ञा भी देनी पड़ी थी। शंत में कीरवों के विरुद्ध कुरुचेत्र में पारव्यों का घोर संग्राम हुआ जिसमें स्वयं कृत्य अर्जुन के सार्थी बने। युद्ध के ज्ञारंभ में शर्जुन हारा मोह प्रस्ट करने पर कृत्मा ने उन्हें सुश्विद्ध भगवद्गीता का उपदेश दिया। युत्र में एन्होंने शत्रु पश् के सहस्त्रों योजायों का यथ किया जिनमें भीत्म, सुगर्मन्, जयद्वय, परां तथा प्रस्वत्यामा रीम महाबीर भी थे। युद्ध के परचात बुधिष्टिर ने विराट श्ररवमेध किया जिसके उप-मदर में धर्मन ने दिग्जिय यात्रा करते धनेक राष्ट्रों को पराजित हिया। यन्त में कृष्ण इ।स आमंत्रित किये जाने पर वे द्वारवा गये। यादवों का नाग होने पर वर्हा से उन्होंने हिमालय की स्रोर प्रस्थान किया और वहीं उनका रागंत्राम ह्या । गुदारेम, धर्मत्रय, विष्णु किरीटिन्, पारकामनि, कालुन, मल्यसाचिन् पार्थ, बीमृत्तु, तथा र्गेन गरन पादि उनके धनेक पर्याय हैं। २. रेट्य गुजा बृत्यीप के पुत्र की पार्त्यीय नाम से प्रसित्त हैं। ई. कृता के सिप्त एक गोप। ४. एक सप्य-राष्ट्रीत प्रतिस्म वैत्याप संग्रा।

पार्वसारीनदेश्यर-शित पा स्य विशेष । प्रजीयति सी इत्या से समा द्वारा पीर तप तिये जाने पर निय ने पारता गई सुर उपल दिया जिसके पामांग में पार्वनी के रूप में नारी का शरीर खीर दिल्याांग में स्वयं शिव के रूप में पुरुष का शरीर था।

श्चर्युद्-१. एक श्रमुर जिसकी मृत्यु उसके रातु इंद्र के वज्र से हुई थी। २. श्चाव् पर्वत श्वथवा उसके समीपस्थ के निवासियों की संज्ञा।

श्र्यमन-१. एक वैदिक देवता जो विरवदेवों में से एक हैं।२. करवप तथा श्रदिति के पुत्र पितृगया में प्रमुख हैं।३. द्वादश श्रादित्यों में से एक जो वैशाख मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या ३०० मानी जाती है।

श्रयमा-१. जंबू द्वीप के हिरस्यखरह के पुजारी। इस खंह के श्रिष्टात देव सूर्य भगवान हैं। २. पित्रों में प्रमुख। १ वारह श्रादित्यों में से एक। ४. विरवदेवों में से एक। श्रातं वुप-महाभारतकालीन एक राचस जो कोरवों के पच में लड़ता हुश्रा सात्यकी द्वारा पराजित हुश्रा श्रीर भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया।

श्रतांद्रपा-एक देवांगना जो संदरता तथा नृत्यकला में श्रद्धितीय थी। एक बार ब्रह्मा के स्थान पर नृत्य करते हुए वायु के क्लोंके से उसका वस्त्र उड़ जाने के कारण उसके गुढ़ांग धनावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक एक गंधर्व कामपीडित हो उठा। यह्या तथा इंद्र आदि सम्मान्य देवतायों की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होकर कामचेप्टा करने लगे। इस व्यवहार से कुद्ध होकर बहा। ने (मतांतर से इंद्र ने) उन्हें मनुष्य-योनि में जन्म पाने का शाप दिया। फलतः अलंबुपा राजा कृतवर्मा के वंश में मृगावती नाम से श्रीर विधूम पांडवों के वंश में सहस्रानीक के नाम से उत्पन्न हुए। दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ और कथा है कि मुगा-वती की गर्भावस्था में नररक्त से स्नान करने का दोहद हुया श्रीर ऐसा करते समय कोई पन्नी इसे मांसर्पिड समभक्त उदा ले गया किंतु वहाँ किसी दिव्य पुरुप ने इसकी रचा की श्रीर इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदिश के शाश्रम में रखा। वहाँ उसे उदयन नामक एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन संयोगवश मृगया खेलते समय वालक उद्यन ने एक मदारी को सांप पकड़ते देख द्याई होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का कद्वण उतारकर दे ठाला जिसे लेकर मदारी घुमता हुआ सहस्त्रानीक के राज्य में पहुँचा श्रीर वेचने समय पकड़ा गया। यपनी प्रिय रानी का पता मिलते ही सहस्त्रानीक सद्जवन उद्यनगिरि पहुँचा जहाँ १४ वर्ष के लंबे वियोग के परचात् सृगावती से उसका पुनर्मिलन हुया । कथा के धनुसार यह वियोग तिलोत्तमा के शाप के कारण हुया था। कार्लांतर में उदयन को राज्यभार सींपकर संहस्त्रानीक ने सपत्नीक वाखप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया थीर वहाँ चक्रतीर्थ में स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर भ्रपनी श्रपनी पूर्व योनि को प्राप्त किया।

श्रलंबल-एक राज्य जिसके पिता जटासुर का वध पांडवां हारा हुचा था। जनम से ही पांडवदाही होने के कारण महाभारत बुद में इसने कारवां का पज लिया खोर पटास्कव हारा मारा गया। अलकनंदा-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शिव ने अपने जटा-पाश में १०० वर्ष तक उलक्का रखा था। इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये मर्खिलोक में अवतरित किया। दे० 'गंगा'।

श्रालका-मेरु पर्वत पर कुवेर की राजधानी। कालिदास ने मेवदूत में इसकी स्थिति हिमालय बतलाई है। श्रालका ही गंधवीं का स्थान है।

श्रलदमी-लक्मी की ज्येष्ठा भगिनी । लिंग पुराण के श्रनुसार समुद्रमंथन के समय रत के रूप में इसकी उत्पत्ति लक्मी के पूर्व हुई थी। इसी से इसे ज्येष्ठा कहा जाता है।

अलर्के-सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी माता ने बचपन में ही धर्म के उपदेश दे देकर उनकी बाल-भावना को उसी श्रोर प्रयुक्त कर दियाथा। पुराणों में एक शव का भचण करते हुए दो पिशाचों का वर्णन है जिनका मगड़ा न दूरते देखकर अलर्क ने उनमें से एक को स्वयं अपना ही शरीर समर्पित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु और शिव ने इन्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दिया जिसे इनकी परीचा लेने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिवर्तित कर रखा था श्रोर इन्हें चरदान दिया कि जो जिस इच्छा से उनके पास आवेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी। दे० 'ऋतध्वज' तथा 'मदालसा'।

त्रालायुध-महाभारत-कालीन एक रात्तस जिसके कुटुंब के वहुत से व्यक्तियों को भीम ने मारा था। युद्ध में इसकी मृत्यु भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा हुई।

ष्ट्रालिभगवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 'रासविहारी' के नाम से श्रीकृष्ण की उपासना किया करते थे।

श्रल्ह—स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात वैष्णव श्राचार्य जो स्वामी श्रनन्तानंद के सात पह शिष्यों में से एक थे। नाभादास जी ने इनके संबंध में लिखा है:— 'श्रनंतानंद पद पिस्स के लोकपाल से तूँ भए।' दे० 'श्रनंतानंद'। इनके संबंध में ऐसी श्रनुश्रुति है कि इनके लिए श्राम की हालें स्वयं भुक श्राई थीं। दे० 'जस्-स्वामी'।

श्रवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष । शिवपुराण के अनुसार एक वार इंद्र और बृहस्पित शिव का दर्शन करने चले । परीचा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया । इंद्र ने धर्म-च्युत हो अपना वज्र चलाया जिसे शिव ने रोक लिया और उससे अप्ति की ज्वाला निकलने लगी । अंत में बृहस्पृति की प्रार्थना से अप्ति शांत हुई ।

त्र्यविर्होता-नाभादास जी के अनुसार नव योगीश्वरों में से एक प्रमुख वैज्लव भक्त । दे∘ 'योगीश्वर'।

अशरफ-(सैयद)-एक प्रतिद्ध सूफी महात्मा जो मिलक मुहम्मद जायसी के गुरु और पथ-प्रदर्शक थे। अशुकंबल-श्रुष्टकुली महानागों में से एक जो वैक्रक

श्रायुकंवल-श्रष्टकुली महानागों में से एक जो वैकुएठ के द्वारपाल भी माने जाते हैं। नाभादास जी के श्रनु-सार प्रत्येक हरिभक्त को पहले इन नागराजों को प्रसन्न करना चाहिए। विष्णुपुराण में इनकी संख्या बारह वताई गई है। दे० 'पुलापन्न' तथा 'त्रमंत'।

ऋशोकं-दाशरथि राम के एक द्यामात्य और भक्त । ये वड़े तत्वज्ञानी और नीति-विशारद थे ।

श्रश्वकेतु-महाभारत कालीन एक साहसी राजा जो युद्ध में कौरवों के पच में लड़ते हुए श्रर्जुन के पुत्र श्राभि-मन्यु के द्वारा मारे गये थे।

अश्वत्थामा-द्रोण के पुत्र l इनकी माता कृपा शरद्वान् की पुत्री थीं। सूमिष्ठ होते ही घोड़ों के समान हिन-हिनाने के कारण देवताओं ने इनका नाम 'ऋरवत्थामा' रख दिया और इन्हें अमर होने का वरदान दिया। कुर चेत्र के संग्राम में अश्वत्थामा कौरवों के पत्त के सेनापति थे । एक वार रात्रि के समय, जब सभी सो रहे थे पांडवों के शिविर में जाकर अपने पितृहंता धृष्टद्युम्न के साथ शिखगढी तथा पांडवों के पाचों पुत्रों का इन्होंने वध कर डाला । पुत्रों के वियोग से तड़पती हुई द्रौपदी की दशा देखकर अर्जुन को बढ़ा चोभ हुआ श्रीर उन्होंने श्ररवत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। अरवत्थामा के द्वारा ऐशिकास्त्र का प्रयोग पर अर्जुन ने उसके निराकरण के लिए ब्रह्मशिरास्त्र उठाया किंतु ऐसा अनर्थ होते देखकर न्यास, नारद, तथा धर्मराज युधिष्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। द्रौपदी ने भी बहाहत्या के डर से अरवत्थामा के प्राण लेने की अपेजा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही श्रिधिकार करने की इच्छा मकट की। फलतः अर्जुन ने उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया। वह मणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने युधिष्ठिर को दे दिया। दे॰ 'द्रोगा' तथा 'द्रपद'।

ष्ठारवपति - ये केकम देश के राजा तथा दशरथ की सुंदरी रानी कैकेयी के पिता थे। दे० 'कैकेयी'।

अश्वलायन-कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्रों के रचयिता तथ।
प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन
भी इनके वंशज थे। इनका समय ४०० ई० पू० के लगभग माना जाता है।

श्रश्यसेन-प्रसिद्ध सर्पराज तत्तक का पुत्र जिसका परिवार खांडव वन में रहता था। पांडवों द्वारा इस वन में श्राग लगाये जाने के समय पिता की अनुपस्थिति में माता ने इसे वचाने के प्रयत्न में अपना प्राण त्याग दिया। इसका भी श्राधा शरीर जल चुका था किंतु इंद्र ने घनघोर जल- वृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। माता की मृत्यु का परिशोध करने के लिए महाभारत में सर्प का रूप धारण कर यह कर्ण के तूणीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये जाने पर अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे केवल उनके मुकुट को ही चिति पहुँची। विफल मनोरथ होने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः वाण-रूप में चलाये जाने का आग्रह किया किंतु श्रादर्श वीर कर्ण ने इसे श्रनुचित समक्तर उसकी प्रार्थना श्रस्वी- कृत कर दी। निदान यह स्वयं भर्जुन की भोर लपका श्रीर उनके वार्णों से मारा गया।

श्रारिवनी-१. दत्त प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह

चेत्रमा के माथ हुना था। २. एक नवज जिसका सुख परा के नमान माना जाता है। खादिवन मास की प्रतिमा को चेद्रमा इसी नजज में निवास करते हैं। इस निक्कि 'करन प्रतिमा' करते हैं। मतांतर से यह तिथि सानिकी प्रिमा को पड़ती है।

ध्यरियमीकुमार-दो वैदिरु देवता । ये सूर्य के बौरस पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता एक घप्तरा थी जिसने प्रदिवर्दी का स्पाधारण कर निया था। यह देख सूर्व ने भी बारव दा रूप धारदा कर लिया । उनके सहवास से जिन युगल कुमारों की उत्पत्ति हुई वे "घविश्नीकुमार" कह-लाए। ये चिरयुपा, चिरसुन्दर, दिव्य तेजयुक्त, लोकोप-वारक एवं देव चिकित्यक थे। ये ऊपा के पूर्व दिव्य रथ पर प्रास्त होकर प्राकाश में विचरण करते हैं। संभवतः हमी लाधार पर वे सुर्य के पुत्र के रूप में कल्पित कर जिए गये हों । निरुक्तकार इन्हें 'स्वर्ग तथा पृथ्वी' श्रीर'दिन तवा रात्रिका प्रतीरु मानते हैं। पीराणिक कथाओं के प्रमुमार नकुन तथा सहदेव की उत्पत्ति इन्हीं के शंश से मानी जाती है। इन्होंने घतिबृद्ध स्थवन ऋषि को चिर-यीवन प्रदान किया या जिसके प्रतिकत्त स्वरूप च्यवन ने हुँद से कहरूर हुन्हें देवनाओं का यज्ञभाग दिलवाया था, जिससे चिकित्सक होने के कारण शरिवनीकुमार वंचित रहते थे। दे० 'न्यवन'।

ध्यशबक-महामारत के चनुसार वे कहोड़ नामक बाह्मण ये पुत्र थे। कहोड़ ने प्रपना त्रिवाह श्रपने गुरु महर्षि उदायक की पुत्री सुजाता। के साथ किया था। श्रष्टावक के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि इन्होंने गर्भावस्था धी में अपने पिता को अशुद्ध घेड़पाट करने के लिए टोक दिया था। पिता ने कुछ होकर शाप दिया कि भूमिष्ट होते ही उसका शरीर वक हो जाय। श्राठ स्थानों पर देश होने के कारण उसका नाम 'घष्टावक्र' पड़ा । शरीर से देहे होने पर भा इनकी बुद्धि बुद्दी तीषण थी। बारह वर्ष की पत्रस्था में ही इन्होंने मिथिला के राजवंडित की शानायं में पराशित कर अपने मृत पिता का जीवनोद्धार रिया जो उक्त पंटित से हारने के कारण जल में दुवा दिये गये थे। प्रतुत धन-संपत्ति के साथ लौटते हुए मार्ग में उन्होंने घपने पिता के बादेशानुसार समंगा नदी में रनान दिना जिससे उनके शरीर की वकता भी जाती र्या। मिथिता वे साजपंदित से जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वे 'षशयक संविता' में संपूर्वात हैं।

प्तमगंत्रस-मगर तथा केशिनी का पुत्र को वड़ा उद्दत एवं कत्पाचारी या। पिता के हारा स्वक होने पर भी वही राज्य पा उपराधियारी हुजा और कालांतर में बड़ा मनिद हुजा। प्रसिद राजा प्रेमुमान हमके पुत्र थे।

श्रीमत पूर्व सूर्व देशी राजा जिनके पिता का नाम ध्रुप-संति था। ये बड़े किएतत बोद्धा हिंतु झोबी स्वभाव के ते । पेटवर्षती राजाओं से इनके प्रत्येत तुद्ध हुए और बार में उनके वस्तित तोकर ये हिमालय की किसी गुणा में मुक्तियार ता दिने।

'पर्नी मध्य के प्रतिह स्था होता (हुए है सामा) ही वर्गी कीर सथा उसमेंब्र ही लोड बन्सा। इनही

छोटी वहन प्राप्ति का भी विवाह कंस केही साथ हुआ था। श्रहल्या-प्रसिद्ध पञ्च कन्याओं में से पहली। इनके पिता का नाम मुद्गल था। मतांतर से ये मेनका तथा वृदाख की पुत्री थीं। जन्य मत से ये बह्मा की मानस पुत्री थीं। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। याल्मीकि रामायण के अनुसार वहा ने अहल्या की सृष्टि संसार की सुंदर्तम वस्तुशों का सार लेकर की थी श्रीर उसे महाप गौतम को सांप दिया था । देवराज इंद्र ने इनपा शासक्त हो चंद्रमा की सहायता से गीतम के छुग वेश में इनके साथ भोग किया। सारा भेद खुलने पर महि ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंद नप्सक योर सहस्रयोनि हुन्ना तथा बहल्या पापाण मयी (मतांतर से घटरय)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं वे यत्न से हुंग्रा । उन्हें मेप का पुंसत्व माप्त हुन्ना ग्रीर सहरू योनि सहस्त्र नेत्र में परिवर्तित हो गये। श्रहल्या द्वारा वहुत परचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का स्थयं यह निराकरण किया कि जेता में श्री विष्णु के खबतार राम के चरण-स्पर्श से उसका उदार होगा। समय शान पर जनकपुर जाते समय राम की चरणरज के स्पर्श से (मतांतर से दर्शन प्राप्त कर) शहल्या पुनः श्रवना पूर्वरूप पाकर राम का यशोगान करती हुई पतिलोक को चली गई। कुमारिल भट के अनुसार यह उपाख्यान एक रूपक् मात्र है। श्रहत्या श्रीर इंद्र कमशः रात्रि तथा सूर्य के प्रतीक हैं। मतांतर से घटल्या अनुर्वरा भूमि घथपा जब्बुद्धि की भी प्रतीक है। दे॰ 'गौतम' तथा 'इंद'। छहि-दे० 'शेष' श्रोर 'वासुकि'।

ध्यहि-दं० 'शेव' श्रीर 'वासुकि'।
श्रीहरावण-पाताल में श्रीहरावण तथा महिरावण के नाम से रावण के दो मित्र थे। ये दोनों घोर पराकमी श्रीर क्रूकर्मा थे। इन्होंने राम लफ्मण को चढ़ा कष्ट दिया किंतु श्रंत में मारुति की सहायता से दोनों सपरि-वार नष्ट हुए।

ध्यांगरिष्ट-एक प्रसिद्ध राजांवे जिन्होंने कामंद नामक ध्यपि से धर्म तथा तत्वविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। ध्यांगिरस-१. द्यंगिरस् कुलोद्भव ध्वपियों का नाम। ये ध्ययंवेद के प्रवर्तक थे। २. यृहस्पति का एक पर्याय। दे॰ 'यृहस्पति'।

श्रांगिरसी-वसु की पत्नी का नाम ।
श्रांतश्य-संकण के प्रत्र का नाम । ये एक वहुत बड़े शिवभक्त थे । एक वार इनके घर में शांग लग जाने के कारण
उसमें प्रतिष्ठापित शिवलिंग श्राधा जल गया । श्रतएव
भक्ति के श्रावेश में इन्होंने भी श्रपना श्राधा शरीर जला
दिया । इनसे प्रस्ता होकर शिवजी ने इन्हें साजात दर्शन
दिया और वरदान न्यरूप उन्हें दिन्य शरीर प्रदान किया ।
श्रांकाशज विश्व-श्रावदेव का नाम । इनका पार्थिव शरीर
नहीं है और न प्रम हाग इनकी सृत्यु होने की ही संभावना नहीं है । ये जन्म-सृत्यु में पर विज्ञान रूप हैं ।
श्राकृति-वह गांकड़ विद्या के एक श्राचार्य का नाम है,
जिन्होंने सुधिष्ठिर के राजस्य यज्ञ के ध्रवसर पर दिशा
दिशा की विजय करने में सहदेव की सहायता की धी ।

श्राखंडल-इंद्र का पर्याय । दे॰ 'इंद्र' । श्रागस्त्य-श्रगस्त्य ऋषि के पुत्र का नाम । श्राग्नीध-प्रियन्नत श्रीर चर्हिष्मती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम ।

विष्णुपुराण के श्रतुसार इनका नाम श्रज्ञीध्र था। उर्ज-स्वती नाम की इनकी एक भगिनी थी। दे० 'श्रज्ञीध्र'। श्राजकेशिन-इंद्र का नामांतर। इन्होंने वक का प्रतिकार किया था।

श्राजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध बाह्यण का नाम जो श्रयाचित वृत्ति से रहते थे।

श्राज्य-सावर्णि मनु के पुत्र का नाम।

श्राज्यप-पितृगण में से एक । ये ब्रह्मा के मानसपुत्र पुलह के वंशज थे और यज्ञों में श्राज्यपान करने के कारण इनका यह नाम पढ़ा था ।

श्राटिविन्-याइवल्क्य के वाजसनेय शिष्य। व्यास की यजु: शिष्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। श्राडि-श्रंधकासुर के पुत्र का नाम। इसने घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके श्रमरत्व का वरदान माँगा किंतु ऐसा श्रसंभव होने के कारण इसे इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने का वर मिल गया जिसके वल पर निर्भय होकर इसने श्रनेक श्रत्याचार किये। शिवाजी का पराभव करने के लिए यह कैलास गया जहाँ वीरभद्र से इसका युद्ध हुश्रा। युद्ध में मृत्युभय से इसने सर्प का रूप धारण किया किंतु उसमें भी प्राणों का संकट देखकर इसने पार्वती का रूप धारण कर लिया। श्रंत में शिव को इस कपट रूप का पता लगा और उन्होंने इसका वध किया। श्रातातापि-एक प्राचीन श्रवि तथा धर्मशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता।

श्रात्मदेव-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो तुंगभद्रा के तट पर रहते थे और निस्संतान होने के कारण बहुत चितित रहा करते थे। एक सिद्ध ने पुत्रोत्पत्ति के लिए इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। बहन ने भी स्वयं न खाकर उसे एक गाय को खिला दिया। ब्राह्मण को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धुंधकारी पहा और गाय को जो पुत्र हुआ उसके बैल जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण पदा। धुंधकारी बढ़ा श्रत्याचारी हुआ और गोकर्ण को कष्ट दिया करता था। गोकर्ण ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर परमार्थ माप्त किया।

श्रात्रेय-त्रत्रि सुनि के पुत्र । कालांतर में श्रत्रि कुलोत्पत्र सभी वाह्यणों की संज्ञा श्रात्रेय हो गई ।

श्रात्रेयी-श्रत्रि मुनि की कन्या का नाम । इनका विवाह श्रित के पुत्र श्रंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र 'श्रंगिरस' नाम से प्रसिद्ध हुए । दे० 'श्रगिरा' ।

श्रात्रेयस्मृति-एक स्मृति प्रंथ जिसके रचिता श्रत्रि

मुनि कहे गये हैं।

त्रादित्य -त्रादिति के पुत्र श्रीर एक मिसद्ध वैदिक देवता। चान्नुप मन्वंतर में इनका नाम त्वप्टा था। वैवस्वत सन्वंतर में ये श्रादित्य कहलाए। कालांतर में इन्हें सूर्य का पर्याय माना जाने लगा। पहले श्रादित्यों की संख्या छ: ही थी जो क्रमशः मिश्र, श्रयंमन्, भग, वरुण, दक्त तथा श्रंश के नाम से प्रसिद्ध थे। वेदोत्तर काल में प्रत्येक मास के लिए एक एक छादित्य की कल्पना हुई। तैत्तिरीय बाह्यण में भी छाठ छादित्यों के नाम छाते हैं—१. छंश, २. भग, ३. धातृ, ४. इंद्र, ४. विवस्वन्, ६. मिन्न, ७. वरुण तथा ८. अर्थमन्। मतांतर से छाठवें छादित्य छादित के पुत्र मार्तण्ड थे। छादित्य वास्तव में एक देववर्ग का नाम था जिसमें सर्वप्रमुख विष्णु थे।

श्रादित्यकेतु-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध

भीम ने किया था।

श्रादिवराह-भगवान् विष्णु का एक अवतार जो हिरययाच से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। दे० 'वराह'। श्राधूत रजस्-गय राजा के पिता का नाम। मतांतर से इनका नाम अमूर्तरयस् था।

श्रानंद-१. एक प्रसिद्ध बाह्यण जिनकी उत्पत्ति महर्षि गालच्य के कुल में हुई थी। २. मेधाविथि के सात पुत्रों मे से एक। ३. महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिनमें तथागत का इतना विश्वास था कि वे इन्हें अपने समान ही सममते थे।

श्रानंदिगिरि-शंकराचार्य के शिष्य श्रीर वेदांत के प्रकांड पंडित 'शंकर दिग्विजय' इनका मिसद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें श्राचार्य के शास्त्रार्थों तथा मुख्य कृत्यों का विवरण है। शंकर के 'शारीरक भाष्य' की टीका, तथा गीता श्रीर उपनिपदों पर इनके भाष्य श्रत्यंत विद्वत्तापूर्ण हैं।

श्रानंद्वधेन-एक प्रसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य-शाख के श्राचार्य। 'काव्याजोक' 'ध्वन्याजोक'तथा 'सहदया-जोक' इनके प्रसिद्ध प्रंथ हैं। ये ध्वनिवादी हैं श्रीर श्रज़ं-कार शाख के श्राचार्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्हण की राजतरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्क श्राता है जिसके श्रनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवमीं के राजपंडित सिद्ध होते हैं। श्रवंतिवर्मी का समय नवीं शताब्दी माना जाता है।

श्रानकढुंदुभि-कृष्ण के पिता वसुदेव का एक नामांतर। इनके जन्म के श्रवसर पर देवताश्रों ने श्रानंद से दुंदुभी बजाई थी इसी से इनका यह नाम पड़ा। दे०

'वसुदेव' ।

श्रानते—राजा शर्याति के पुत्र का नाम ।
श्रापस्तंय—प्रसिद्ध वैदिक श्राधि तथा स्मृतिकार । इनका
समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है।
इस नाम के कई श्राधि मिलते हैं किंतु दो विशेष प्रसिद्ध
हैं—एक सूत्रकार और दूसरे स्मृतिकार । इनके नाम पर
श्रापस्तंय संहिता भी मिसद्ध है जिसमें कृतकर्मी के फल
तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वक विवरण है।
धर्म में स्ना का स्थान सर्वोषरि माना गया है।

श्रापिशालि-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि ने संधिप्रकरण में किया है। इनके द्वारा प्रणीत आपिशालि नामक अंथ में काशिका तथा कैयट का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि काशिकाकार तथा कैयट इनके के पूर्व हो चुके थे।

आयु-प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका

ितार गाँउ। बाहु की कन्या के साथ हुआ था । इससे इन्हें पाँच कुत्र हुए थे । ध्यायोद भीम्य-पुर प्रसिद्ध वैदिक घपि तिनुके तीन शिष्य

उपमन्यु, प्रायमि नया येट विशेष प्रसिद्ध हैं ।

प्राराहरेन-एक प्रसिद्ध वैज्या भक्त तथा कवि ।

स्राक्तिम-प्रसिध वैदिक ऋषि प्रायोदधीम्य के शिष्य । इनकी सुरमिक के संबंध में एक कया प्रसिद्ध है, जिसके जसुसार

एक नाली को याँभने के लिए गुरु ने इन्हें याज्ञा ही भी। न याँभ सकते के कारण जल के वेग को रोकते

यं िल् ये स्वयं लेट गण्धे शीर यहुत समय बीत जाने पर एक के शाने पर शाचेत मिले। इससे प्रसंत होकर

ं शागोद भीस्य ने इनका नाम 'उद्गुलक' स्क्या । स्माजय-स्नुतंत्रामु हुसलः शहुनि के एक येषु का नाम

तिसता येथ शतुन के पुत्र इरावान ने किया था।

आज्ञांगिति गुनःशेष का पैतृक नाम्।

श्राजिह्ययन-वास्वपगात्रीय ऋषियों का नाम । श्रानंक-कट्ट का एक पुत्र जिसकी कच्या मारीपा का

विवार यहुँदुनोत्पन्न राजा श्रूर के साथ हुआ था।
ध्याय देगी।१३१-एक मिसद बिहान कवि तथा नाटक
कार। इनके हास रचित ' चंड कोशिक' नामक नाटक
प्रत्यंत प्रसिद् हैं, जिसके बाधार पर भारतेन्द्र हरिरचंद्र ने
प्रका विस्थात नाटक 'चत्य हरिरचंद्र' लिखा था। इनका
समय निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है किंतु खाहित्यद्वंग्
में इनका उन्लेख होने से इन्हें विस्थाय के पूर्व का ही

माना जायमा ।

'अथिभट्ट-बीत्मणित के अथम प्रवर्तत । कोलबुक के खबु-सार इनरा जरम इनुमयुर (पटना) में ४७६ ई० के लगभग हुए था। इन्होंने खपना जोतिय संबंधी अंध २२ वर्ष रहिं। जरस्या में तैयार कर लिया था। 'आर्थ-मिलांत' इरहा असिड अंध है। इस नाम के एक बौर जोतिबंद इनमें कुछ काल परचात् हुए जिन्हें 'लघु' लागुंगडू एडा जाता है।

श्रार्थश्रीम महाभारतकालीन एक रायस का नाम जो कोरपों वे पत्र में लगते हुए प्रवृत्त के पुत्र इसवान हास

माग गपा था।

प्रार्थितम् -एक सम्बनुमीन राजीर्ष का नाम जिन्होंने घोर गर करेषे मा प्राप्त प्राप्त विचा था। इनका खाश्रम हिमा-लय पर नाग्यगाश्रम के समीपथा जहाँ महाप्रस्थानकाल में पांत्रव इतते पास गये थे। ये एक प्रसिद्ध मंत्रकार भी रेग इनका दुसका नाम जहियेण भी मिलता है।

"पालंद वर्षनात या समा के एक प्रसिद्ध परिष् । "प्राथ परिष्य सिर्वान के प्रमुख प्रचारकों का सामृद्धिक राम , किर्द्धा संस्था याग्य मानी जानी है ! बेरुपद

्रोग इष्टें भिष्त ये बातुटों या प्रयुतार सानते हैं। 'साराधर-मण्डराजीन एक प्रसिद्ध येजाब भारती

भार भागन करोड़ मी एक माना के प्रवर्तक कृषि और बीमक में किया। इनके मेरी हुए औरस्त्र, गळ-स्त्र तथा भागक में किया। इनके मेरी हुए औरस्त्र, गळ-स्त्र तथा भाग भागन महित नामक अंथ प्रसिद्ध हैं, जिनसे पहला 12 अभ्यामी ना, नथा हममा ४ कथामी पा है।

ध्यासंग प्लायोगि−वेदकालीन एक दानवीर राजा तथा सुक-दृष्टा का नाम ।

श्रासकर-मध्यकालीन एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा राजपि।

ष्प्रासकरन-कल्वाहा राजा पृथ्वीराज के वंशज राजा भीम सिंह के पुत्र तथा कील्ह देव स्वामी के शिष्य, एक वेष्णव भक्त। ये नटवरगढ़ के राजा थे थ्रीर युगल मोहन (श्वर्थात् जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) की उपासना करते थे। कहा जाता है कि ये प्रपने उपास्य की प्यारा-धना में इतने तन्मय रहा करते थे कि एक वार जब किसी शत्रु ने इनके ऊपर प्राक्रमण करके तलवार से इतकी एड़ी काट दी तो ध्यानमझ रहने के कारण उनके ऊपर इसका कुद्ध प्रभाव ही नहीं पड़ा। इन्हें पहुँचा हुआ भक्त समम-कर शत्रु लीट गया।

प्रासमंजस-शसमंजत राजा के पुत्र शंशुमान। दे० 'धंशुमान'।

श्वासावरी-श्वासावरी एक वड़ा ही श्रुति मधुर मातगेय राग है। इसके श्वारोह में गंधार तथा निषाद वर्जित है। इसमें धैवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंधार संवादी है, श्वीर ये दोनों स्वर भरसक श्वादोलित रहते हैं। माधीन मत के श्रनुसार श्वासावरी में श्वापम भी कोमल लगना चाहिये। पर यह मत कम प्रचलित है। यह राग करण-रस-प्रदान होता है।

श्रामुरायण-त्रैवणी (मतांतर से त्रानुरी) के शिप्य। विकारित पुराण के शनुसार ये पाराशर्य कीथुम के शिप्य थे।

श्रामुरि-भरहाज मुनि के एक प्रसिद्ध शिष्य तथा श्रोप-जबनी के गुरु का नाम। मतांतर से ये याज्ञवत्स्य तथा श्रामुरागण के भी शिष्य वतनाए जाते हैं। ये सायंहोम के परापाती तथा उदिन्हों म के घोर विरोधी थे। श्रिम के उपरथापन के संबंध में इनका एक मंत्र भी है।

प्यानुरी-देवताजित राजा की पत्नी तथा देवसुत्त की माता का नाम।

स्तार का नाम । स्त्रास्तीक-जररकार ऋषि के पुत्र जिनकी माता जरकार नागराज वासुकी की बहन थीं। जनमेजय के सप्यक्त में जब संस्थार भर के सपों की खाहुति दी जा रही थी तब खारतीय ने ही वासुकी तथा उसके परिवार की रहा की थीं।

श्राहार्य-श्रांगिरस गोबीय एक मंत्रकार का नाम।

ष्ट्राहुक स्विकानम् नगरी के भोजवंशी राजा श्रमिजित के पुन जो गरे पराक्रमी तथा ऐरवयेशाली थे। इनका विवाह लार्या से हुया था जिससे देवक तथा उबसेन नाम के दो इब दल्पत हुए थे। गर्तावर से ये पुनर्वसु के पुत्र थे शोर इनके पुत्र का नाम शंभर था। महाभारत के श्रमुसार कुला से इनदा युद्ध भी हुया था।

का हुन के पुनर्वा का कि व्या तथा थाहक की भिष्मी। ब्राह्मकी पुनर्वा राजा की वस्या तथा थाहक की भिष्मी। राजा की यमल संतान में पुत्रका नाम थाहुक थीर पुनी का नाम थाहुनी था। दे॰ 'शहुक'। इंदिरा-लक्सी का एक पर्याय । दे॰ 'रमा' तथा 'लक्सी'। इंदीवराच्-१. विद्याधराधिप नलनाभ के गंधर्व पुत्र का नाम । २. भगवान विष्णु का एक नासांतर । इंदु-चंद्रमा का नामान्तर । दे॰ 'चंद्रमा'।

इंद्रुमिि्-एक प्रसिद्ध मिि (रत्न) का नाम। दे० 'चंद्रकांत'।

इंदुमती-विदर्भराज भोज की भिगनी का नाम जिन्होंने स्वयंवर में राजा अज को पितरूप से वरण किया था। पूर्व जन्म में यह हारिणी नाम की अप्सरा थीं जिन्हें हंड़ ने तृणविंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। वहाँ ऋषि ने इन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप दिया किंतु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंडलोक में लौट सकने का वचन दिया। फलतः एक बार अज के साथ वाटिका विहार करते समय इन्हें नींद आ गई और वहीं लतामण्डप में शयन करते समय स्वर्ग से आते हुए नारद की वीणा से पारिजात की माला इनके ऊपर गिरी जिससे इनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामचन्द्र जी के पिता दशरथ की उत्पत्ति रानी इंदुमती के ही गर्भ से हुई थी।

इंद्र-श्राकाश तथा बादलों के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत हुए देवता । ऋग्वेद के त्रिदेवों में अग्नि तथा सूर्य अथवा वरुण के साथ इनका भी नाम मिलता है। इस प्रकार ये उस काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध में लगभग २४० मंत्र मिलते हैं। इससे श्रधिक मंत्र किसी श्रौर देवता के संबंध में नहीं हैं। इन संत्रों में बार-बार इंद्र से दासों तथा दस्युत्रों के नगरों का नाश करने की प्रार्थना की गई है। जल की वर्षों के लिये भी उनका स्मरण किया गंवा है। एक स्थान पर उनके देवराज होने की कथा इस प्रकार दी हुई है: देव प्रजापति के पास जाकर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना असंभव है।' यज्ञ करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की मार्थना की, श्रौर वे देवराज हो गये। ऋग्वेद में कई स्थान पर इंद्र के द्वारा वृत्र के परास्त होने की वात कही गई है। पुराणों में यह कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इनकी माता का नाम निष्टिश्री मिलता है। इनकी माता ने इन्हें सहस्र मास गर्भ में रक्खा था तथा जन्म के समय ही इनके वीर्यपूर्ण होने के कारण वे प्रमत्त हो गई थीं। एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद-द्वय पकड़ कर मार डालने की बात भी लिखी है। श्रथर्व-वेद के अनुसार इनकी माता का नाम एकाप्टका था जिन्होंने घोर तप के उपरांत महाशक्तिमान इंद्र को जन्म दिया जिनके हारा देवताओं ने असुरों और दस्युओं का विनाश किया। इंद्र के पिता सोम हैं। शतपथ बाह्मण के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी। तैत्तिरीय बाह्मण के श्रनुसार देवताश्रों ने मिलकर प्रजापति से यह श्रमिमंत्रणा की कि असुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दमनकर्ता की भी त्रावश्यकता पढ़ेगी। इस पर प्रजापति ने इंद्र की उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित किया। दीर्घ काल तक तप करने के अनंतर उन्हें अपनी ही ज्ञात्मा के ज्रन्दर इंद्र का भान हुच्चा चौर उनसे देव-

ताओं ने जन्म ब्रह्म करने की प्रार्थना की। श्रंत में श्रभी-फ्सित ऋतु, संबत्सर तथा नज्ञ स्रादि में इंट्र का जन्म हुआ। आगे के साहित्य, महाभारत तथा पुराणों में इंद्र के चरित्र में वह महानता नहीं मिलती। त्रिदेवों में उनका स्थान नहीं रह जाता और उनके चरित्र की कुछ दुर्वल-ताएँ भी हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। वाल्मीकीय रामा-यण में इनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर वंदी होने की वात मिलती है। देवताओं को इनकी मुक्ति के लिये रावण को अमर होने का वरदान देना पड़ा था। महाभारत में गौतम की स्त्री श्रहिल्या के साथ इनके बलात्कार करने की कथा मिलती है, जिलके कारण इनके शरीर पर एक सहस्र योनि के चिह्न हो गये थे, कितु बाद को वह आँखों में परिवर्तित हो गये जिससे इनका नाम सहस्राच हुआ। तैत्तरीय ब्राह्मण में इन्द्राणी के साथ विवाह के संवध में यह लिखा है कि इन्होंने उसे उसके पिता पुलोमा को मारकर प्राप्त किया था। इंद्र के चेत्रज नहीं श्रीरस पुत्रों में वालि तथा श्रर्जुन का नाम लिया जाता है। वृत्रासुर के संबंध में पुराणों में लिखा है कि इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनकी हिंदुडयाँ लेकर उनका बज्र बनवाया था श्रीर उससे उसका संहार किया था। बज के लोग भी इंड की उपासना करते थे: कितु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के लिये जागरूक किया था। इंद ने कोधित होकर प्रलय के मेघों को वज को हुवाने के लिये भेजा था। कृष्ण ने उस समय गोव-र्धन को अपनी छिगुनी पर धारण कर व्रजवासियों की रचा की थी। उसके वाद इंद्र की पूजा के कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलते हैं। समुद्र-मंथन के उपरांत इन्हें ऐरावत नामक हाथी, उच्चै:श्रवा नामक अरव और पारि-जात नामक वृत्त मिले थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र एक श्रादित्य होते हुये भी द्वादश श्रादित्यों से भिन्न हैं। इनके पुत्र का नाम जयंत, भवन का नाम वैजयंत तथा पुरी का नाम श्रमरावती है।

इंद्रकील-मंदराचल का नामांतर। दे॰ 'मंदर'। इसी पर्वत पर छर्जुन ने तप किया था और शिवजी से युद्ध करके पाछपतास्त्र माप्त किया था।

इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय । दे० 'मेघनाद' ।

इंद्रयुम्न-१. सुमित के पुत्र तथा भरत के पौत्र । २. अवंति के राजा जिन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था । इसी मंदिर में आगे चलकर जगनाथ की स्थापना हुई । पुराणों के अनुसार स्वयं विष्णु ने समुद्रतट पर एक काप्ट-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्न दिया था, जिसको कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलराम तथा सुभदा की मूर्तियाँ बनवाई थीं । ३. एक प्राचीन ऋषि जो मार्कडेय से भी पूर्व के थे और पथम्नष्ट होने के कारण मर्त्यलोक में आ गये थे।

इंद्रप्रमिति-ऋग्वेद के एक प्राचीन श्राचार्य तथा श्रध्यापक जो महर्षि पैल के शिष्य थे। इनके पुत्र विख्यात मांह्क्य ऋषि थे जिनका उपनिषद् प्रसिद्ध है। मांह्क्य को वेदों की शिचा श्रपने पिता द्वारा ही प्राप्त हुई थी। इंद्रप्रमिति वासिष्ठ-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का दान । ऋगेद में इसके नाम पर दी घटवाएँ तथा एक मुक्त प्राप्त होने हैं।

इंद्रयमेन गणभागातालीन मालया केराजा जो मसिद का प्रस्टामा में सामी थे और कीरवों के पत्र में म्बर्ध थे।

र्युद्रमावनि मनु वा एक नामांतर। भागवत के अनुसार ये चौहार्वे स्टबंतर के मनु थे।

इंट्रमेन-१. युर्जिप्टर दे सार्थि का नाम। २. प्राप्भदेव तथा प्रश्नी पे पुत्र का नाम । ३.राजा नल का पुत्र । ४. मादियानी के एक राजा। ४. राजा कुर्च का पुत्र । ६. मताभारतकालीन एक कौरवपकीय राजा।

इंड्रेसेना-राजा नल की कस्या। इंडालिय एक ऋषि या नाम जो भाक् शिष्य परंपरा में

राास के शिल माने जाने हैं। इच्या हुन, वेजन्यत जानु के पुत्र तथा सूर्यवंश के अथम शजा, जिन्होंने प्रवाध्या में कायन राज्य की स्थापना र्षा भी। विषय राजा रामचंद्र जी एन्हीं के वंशज थे।

जन की छींक से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम इप्याह पदा । इनके मी पुत्र वह जाते हैं जिनमें विर्वार्ध, निभि और इंट विशेष प्रसिद्ध हैं । शकुनि द्यादि इनके पद्मास पुत्र उत्तरापथ के तथा शेप दिशिणा-पा के राजा हुए थे। २. एक दूसरे इपवाकु काशी के राजा हुए थे जिनके पिना का नाम सुबंध था। इनकी उपिन इष्टुर्ट से होने के कारण इनका नाम इष्ट्राष्ट्र पदा ।

इटा-१. वेरस्वन मन् की कन्या वा नाम जिसकी उत्पत्ति प्रजायिक के पानिपाय से यज्ञुक्ट में डाले हुए हविष्य से एई थी। इसका विवाह तुथ के साथ हुयाँ जिससे एरम्या नामक पुत्र उत्पत्त हुत्रा। दे० पुरुखा'। शतपथ यात्रात में पनुमार इदा की उत्पत्ति उस बज्जुक्ट से हुएँ या जिसहा निर्माण मनु ने संतानीत्पत्ति के संकल्प में रिया था चीर उपका पाणिबहुण मित्रावरुण ने किया था। २. मानव शर्भर की एक नारी का नाम जिसका प्रयोग संस्ट्रत के पोम माहित्य तथा हिंदी के संत साहित्य में प्रायः गितना है। एहा, विमना तथा सुपुरना नादियों यो फमरा गंगा, यमुना तथा सरस्यती का प्रतीक रतना गपा है।

इट्पिट्रा देव 'इत्रिता'।

इप्मितिह-नियानन तथा विहिमानी के दस पुत्रों में से दिनीय पा गाम जो प्लग्न द्वीप के स्वामी थे।

दरायन बर्दन के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति ऐसा-दन नाम है। विवास करता। उल्हेंची से हुई थी। नामशसू गम्य द्वारा रामाना का यस होने पर ऐरावत ने खपनी पर्ने को प्रदेन के हाथ समर्पित कर दिया। इसी के गर्भ में इंगरित (क्षत्रम इसवान) की उपनित हुई जिसने महानास्य युव में लोग्यों का प्रयुग मंदार किया छीर र्धन में द्योगन-पर्धाय कार्यश्चा नामक राज्य द्वारा मास गया ।

इस्वानी सुरी, गरी मा नामांतर । इसरा सूनानी नाम दिराचीशिष दे।

इलराज-कर्दम प्रजापति के पुत्र तथा वहीक देश के एक प्राचीन राजा। इनके संबंध में कथा प्रचित है कि एक बार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे वन में पहुंच गए जहाँ जाने पर पुरुष की में परिवर्तित हो जाता था। फलतः समस्त सेना सहित अपने को सी रूप में पाकर वे बड़े चितित हुए और उस स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की खाराधना करने लगे। किंतु शिवजी ने अपनी शसमर्थता प्रवट की। निदान पार्वती की तपस्या करने पर उन्हें शांशिक सफलता शास हुई, जिसके अनुसार पे एक महीना पुरुष खोर एक महीना खी के रूप में 'रहने लगे। इल्विला-एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति यप्सरा श्रलंबुपा

तथा तृण्विंदु से मानी जाती है। एक मत से यह विश्रवा की पत्नी खाँर कुत्रेर की जननी मानी जाती है। दे० 'कुदेर' मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्नी तथा विशवा की जननी मानी जाती है। दे० 'पुलस्त्य'। इलवृत-षात्रीध के नौ पुत्रों में से एक जो जंबद्दीप के स्वामी माने जाते हैं।

इला-चै रस्वत यनु तथा श्रद्धा की कन्या। मनु ने पुत्रोत्पत्ति की लालसा से यज्ञ किया किंतु उनकी भार्या श्रद्धा कन्या चाहती थीं जिसके लिए वे नियमपूर्वक दुग्धपान करके रहती थीं और होता से करया के लिए ही प्रार्थना कर-वाती थीं। फल-स्वरूप इला नामक कन्या की उत्पत्ति हुई। मनु ने बिलिप्ट से छपने दुःख का निवेदन किया जिनकी प्रार्थना से आदि पुरुष ने इला को ही पुरुष-रूप

में परिवर्तित कर दिया जो सुखुत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दे॰ 'सुयुत्त' तथा 'वैयस्यत'। इलापत्र-द्वाद्श प्रधान नागराजों में से एक जिन्हें ष्राप्ट-

कुली महासर्प या महानाग भी कहते हैं। भक्तमाल के श्रनुसार ये भगवान के मंदिर के द्वारपाल हैं श्रीर इनकी सम्मति के विना कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता । श्रतः भगवान् का साजिध्य प्राप्त करने के लिए

पहले इन्हें मसन्न करना शावश्यक है। इलावृत-मेरु पर्वत के मध्य में नियत एक वन जहाँ शिव

का वास पटा जाता है। इंप्टिपरूप-यज्ञ की एवन सामग्री के चीटों का सामृहिक नाम। व्यापार साम्य के कारण यज्ञ सामग्री जुराने वाले राजसों को यह संज्ञा दी गई थी।

ईश−१. शिव का नामांतर। दे० 'शिव'। २. एक टप-निपद्धा गाम।

टेशान-शिव श्रथवा रुट्ट का रुपान्तर जो उत्तरपूर्व कोग्र के स्वामी गाने गए हैं।

इरवरक्रम्म-सांग्य-कारिका के अग्रेता एक प्रसिद्ध प्राचार्य का नाम।

इंट्यर्सी∽नाभा जी के धनुसार एक प्रसिद्ध राजयंशीय बेग्णव सक्त।

उक्थ-स्वादा के पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के गत से वे

छुल के तथा भविष्यपुराण के मत से छुझकारी के पुत्र थे। इन्होंने दस सहस्र वर्ष राज्य किया।

उक्थ्य-सामवेद के एक भाग का नाम जो ब्रह्मा के दिच्छ सुख से कहा हुआ माना जाता है।

उख-एक आचार्य का नाम जिनका समावेश पितृ तर्पण के श्रंत में किया गया है।

उग्र−१. एक राचस जिसके पुत्र का नाम वज्रहा था। २. शिव की वायुमूर्ति का नाम। ३. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम के द्वारा हुआ था।

उप्रक-कृद्र के एक पुत्र का नाम।

उप्रकर्मा-महाभारतकालीन साल्व राजा का नाम जिसका बध भीम ने किया था।

उप्रचंडा-दुर्गा का एक नामांतर । श्रारिवन मास की कृष्णा नवमीको शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं । इनकी मुजाओं की संख्या अप्टादश मानी जाती है । सती ने इसी रूप में दक्त का यज्ञ विध्वंस किया था । दे० 'सती'।

उप्रतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोषिकाओं के साथ विहार मग्न कृष्ण का आराधन किया था जिसके फलस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्म गोकुल के सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण की खूब सेवा की।

उप्रतारा-देवी का एक नामांतर । शुंभ-निशुंभ नामक राचस द्वय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय पर एकत्र होकर ध्यानस्थ मातंग सुनि की बड़ी स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर देवी मातंग सुनि की पत्नी के रूप में प्रकट हुईं और उनके शरीर से जो दिन्य तेज निकला उसी से दोनों राचसों का नाश हुआ । इसी से इनका एक नाम मातंगी भी है। दे० 'शुंभ'तथा 'निशुंभ'।

जन्नतीर्थ-महाभारतकालीन एक राजा का नाम जिन्होंने कौरवों के पत्त में युद्ध किया था।

उप्रदंष्ट्री-मेरु की कन्या का नाम जिनका विवाह अज्ञीध्र के पुत्र हरिवर्ष के साथ हुआ था।

उप्रदेव-एक पितृ-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋ वेद में तुर्वस तथा यदु के साथ आया है।

उत्रपश्मा-एक अप्सरा का नाम जो बाह्मण्यंथों के अनुसार जुआ खेलने के पापों से मनुष्यों की रत्ता करती है। उप्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अर्जुन के हाथों वीरगित प्राप्त की थी।

उमसेन-१. एक यदुवंशी राजा जो प्रसिद्ध अत्याचारी कंस के पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का रं नाम काश्या था जिनके उम्रसेन तथा देवक नामक दो पुत्रथे। उम्रसेन के नौ पुत्र तथा पाँच कन्याएँ हुईं जिनमें सबसे ज्येष्ठ कंस ने अपने श्वसुर जरासंघ की सहायता रं से इन्हें राज्यच्युत कर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा वन वैठा। दे॰ कंस'। २. महाभारत के अनुसार ध्तराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम। ३. सूर्य के एक सहचर का नाम।

उपसेना-अकृर की एक स्त्री का नाम।

उग्रहय-यह राम के श्रश्वमेध यज्ञ करने के समय यज्ञाश्व की रक्ता के लिए लक्ष्मण जी के साथ गया था।

उमायुध-कृत राजा के पुत्र। भागवत के श्रनुसार नीपा के पुत्र थे। राजा शांतनु के निधन के पश्चात् इन्होंने सत्यवती का पाणिग्रहण करना चाहा था जिससे कुद्ध होकर भीप्म ने इनका वध कर ढाला।

उघवृत्ति-महाभारतकालीन एक ब्राह्मण का नाम जो वहें द्रिद्र थे और भिचाटन से निर्वाह करते थे। एक वार भिचाटन में इन्हें केवल एक सेर सन्तू मिला। अत्यंत चुित होने पर भी इन्होंने उसमें से अग्नि और ब्राह्मण का भाग अलग करके शेप में अपने पुत्र तथा कुटुवियों का भाग लगाया। जब स्वयं खाने बैठे तो ब्राह्मणवेश-धारी यम और धर्म ने परीचा के लिए इनसे भोजन माँगा। पहले इन्होंने उन्हें अपना भाग दे दिया किंतु जब उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा तो ब्राह्मण ने अपने बच्चों का भाग भी उन्हें सम- पित कर दिया। अंत में धर्म ने प्रसन्न होकर इन्हें सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया।

उच्चै:श्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो मत्स्यगंधा के पोषक पिता थे। २. इंद्र के रवेत अश्व का नाम जो समुद्रमंथन के समय निकले हुए चौदह रत्नों में से एक था। इसकी कीर्ति तथा श्रुति के चारों दिशाओं में व्याप्त होने के कारण इसका नाम उच्चै:श्रवा पड़ा।

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं।

उतंक (उतंग)-मतंग ऋषि के एक प्रसिद्ध हरिभक्त शिष्य जिन्हें गुरु ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन पर्यंत तप करने की आज्ञा दी थी । आज्ञानुसार वे द्रग्डक वन में निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें वनवासी राम के दर्शन प्राप्त हुए।

उत्तध्य-एक माचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु बृहस्पति के बड़े भाई थे। एक बार वृहस्पति ने कामातुर होकर इनकी पत्नी समता के पास जाकर श्रपनी इच्छा प्रकट की। गर्भवती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा का विरोध किया जिससे रूप्ट होकर वृहस्पति ने शाप दे दिया कि गर्भस्थ वालक जन्मांघ हो जायगा। उतध्य के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीर्घतमा पढ़ा । उतथ्य बड़े बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मतांतर से उतथ्य अगिरा गोत्रीय एक ऋषि थे और इनकी पत्नी भद्रा, जो सोम को कन्या थीं, श्रपूर्व सुन्दरी थीं । वरुणदेव, जो उन पर पहले से ही आसक्त थे, इन्हें ऋषि के आश्रम से हर ले गये जिससे चुट्य हो उतय्य ने समुद्र का पान कर लिया, सरस्वती को घटश्य कर दिया धीर समस्त भूमि को शुष्क कर दिया । श्रंत में विवश हो वरुण ने भद्रा को इन्हें लौटाया जिससे प्रसन्न हो उतथ्य ने पृथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया।

उत्कल-राजा सुद्युन्न के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से एक प्रदेश स्थापित किया था जो श्रव उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तम-राजा उत्तानपाद के पुत्र जिनकी उत्पत्ति सुरुचि

में गर्म में एई थी। श्रापनी पानी रागी सुनीति तथा एममें पुत्र भी अपेटा राजा मुख्य तथा उसके पुत्र की निका भार करने थे, किंतु एक बार सुगया खेलते समय उनम प्रश्नित्र को गया और एक यह के हारा मारा बचा। उसकी गोज में मुख्य भी उसी यन में जाकर प्रमुख को बात हुई। दें० 'धुव' तथा 'उत्तानपाद'।

उनमीजन प्रचान देशीय एक राजग्रमार जिसने भारतगुन्न में पांत्रों की सहायता को थी। जिसम्य पथ के
चाद जिस दिन अर्जुन ने जयद्ययथ की प्रतिज्ञा की थी
उस दिन उनमीजम ने अपने भाई युधामन्य के साथ
धार्जुन के जंगरचक के रूप में घलोडिक प्राक्रम का
परिचय दिया था।

दत्तर नाजा विगट के पुत्र का नाम । पांडवों के खज्ञात-पास की खाधि समाप्त होते ही कौरवों ने भीष्म, द्रोख चाहि के मात्र विराट के गोगृह पर खाकमण कर उन्हें बंदी बना निया । कुगार उत्तर भी इनकी बढ़ी सेना देख मसभीत हो गया हितु मुख्यना वेपवारी खर्जुन ने खपना पास्त्रविक परिचय देते हुए इसका साहस वेधाया चौर स्वयं युद्ध करके कोरवों नो तितर-वितर कर दिया । भारत-युद्ध में उत्तर की मृत्यु शत्य द्वारा हुई थी।

उत्तरकुर- जंरू हीप की उन्हीं सीमा के एक प्राचीन प्रांत का नुम जिसके निवासी भी इसी नाम से प्रसिद्ध थे। उत्तर नपथ चरित-धी एप द्वारा प्रणीत एक महाकाष्य या नाम जिसकी रचना १००० ई० के लगभग हुई थी। इसमें राजा नन तथा दमचंती की कथा है। इसकी गराना मंस्कृत के नीन सर्वश्रेष्ठ महाकार्यों (शेप दो माप रचित शिश्वपालक्ष्म तथा भारित रचित किराता-जुनाब है) में को जाती है।

उत्तरमीर्माना-मीमांक्षा नामक दर्शन की दो शाखाओं में से एक। पठनी का नाम प्रविधासिका है।

उत्तर रामचरित-सहाकित भवभूति रचित एक प्रसिद्ध नाटक जिपका रचना-काल घाट्यी शनाच्दी ईसवी के लगमग माना जाता है। इसमें नम के सिहासनारूद होने के बाद के जीवन की क्या है जिसका मुख्य बाधार रामायल के उत्तरकांट की क्यावला है। कालिदासकृत घान्य के स्वतंत्रक तथा भवभूति का उत्तर समचरित मोकृत के सर्वेष्ठेष्ट नाटक माने जाते हैं। इस नाटक के समुगाद विदेशी भाषायों में भी हो सुके हैं।

उत्तरा राजा रिगट की पुत्री जा नाम । खज्ञातवास के समय तृश्वना स्ववासी तृतीय पाँउव खर्जुन की इसकी संगीत नृवादिह की शिवा का मार दिया गया था। गोगरणकाल में खर्जुन के प्रसक्तम से गुग्व होयार विसाद में उत्तर पाँउव होयार विसाद में उत्तर पाँउव होयार विसाद में उत्तर पाँउव होया होने के कारण वह मेरी पुत्रा की नरह है। दाना में ज्ञांत के प्रशासी पुत्र पानिमन्तु के साथ प्रवण विभाग हुंचा जिससे प्रशिव्ध का जन्म हुंचा। उत्तरभाग स्थाने प्रश्नेत मन तथा स्वस्ता के पुत्र। सुरुचि नथा सुरुचि नथा सुरुचि नथा सुरुचि नथा सुरुचि नथा सुरुचि नथा सुरुचि हो। प्रश्नेत की स्वरिक्ष चाहते में प्रति व्या प्रवण्यात के स्वरूप सुरुचि का सुरुचि का सुरुचि का सुरुचि की स्वरूप चाहते में भीर हमी। प्रश्नित के स्वरूप सुरुचि की स्वरूप चाहते में भीर हमी। प्रश्नित के

कारण सुनीति के प्रत्र ध्रुव की प्रायः शबहेलना करते रहते थे। एक वार उत्तम को पिता की गोद में वेठा देख वालक ध्रुव को भी उसके पास वेठने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि की उपस्थिति में राजा ने ध्रुव का तिरस्कार कर दिया। ध्रुव के कोमल हुद्र्य को इस खपमान से बड़ी ठेस लगी खीर वे खपनी माता के पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। गाता ने सहुपदेशों से उन्हें सांत्वना दी। कालांतर में ध्रुव तप करने को वन में चले गये और इन्हों के प्रताप से खंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुद्या। दे० 'ध्रुव'।

उत्तानवर्हि-शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम।

उत्पत्तान्त-कारभीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध महारमा के पुत्र माने जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्वनाश हो जायगा।

ड्रपलापीड़-राजतंरिंगणी के घनुसार कारमीर के राजा चित्रापीड़ के पुत्र जिन्हें सुखवर्मा ने राजा धनंगापीड़ को राज्यच्युत कर गद्दी पर विद्याया था। तीन वर्ष राज्य कर लेने पर ये भी राज्यच्युत कर दिये गये थे।

उदंक शौल्वायन-राजिं जनक के समकालीन एक तत्व-वेत्ता श्राचार्य का नाम जिन्होंने प्राण श्रीर प्रक्षा में श्रभेद संवंध प्रतिपादित किया था।

उद्कसेन-हस्तिनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम जिनके पित् का नाम विष्यक्सेन था।

उदमय आत्रेय-एक बाह्मण श्राचार्य का नाम जो, ऐतरेय माह्मण के श्रतुसार, झंग वैरोचन के पुरोहित थे।

उद्य १. न्यृहवंशी ऋष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिन्होंने उद्यपुर बनाया था। २. एक पर्वत का नाम जो पुराणों के शतुसार स्योदय का केंद्र-स्थल है।

उद्यन-१. कोशांबी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सहसा-नीक के पुत्र थे श्रीर वत्सराज के नाम से प्रसिद्ध थे। उज्जियिनी की राजकुमारी वासवदत्ता स्वप्न में इन्हें देख कर इन पर मुख्य हो गई थी। संयोगवश उदयन चंद्रसेन द्वारा यंदी बनाकर उज्जयिनी लाए गए किंतु मंत्री के प्रवतों से मुक्त हो गए। स्वतंत्र होने पर इन्होंने वासव-दत्ता का व्यवहरण करके उसके साथ विवाह किया। यह कथा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता में विणित है। इनके फुटनीतिज्ञ गंत्री यीगंधरायण ने इन्हें चकवर्ती वनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल हुमा । इनके चरित्र के माधार पर संस्कृत के 'प्रतिज्ञा योगंधरायण' नागक नाटक की रचना हुई। २. प्रसास्त्य का एक नामांतर । ३. विष्णुपुराण के अनुसार किन्हीं दर्भरू के पुत्र का नाम भी उद्यन था जिसे वासु तथा बहा।-यद पुराण में उद्धिन कहा गया है और भविष्य में उद्या-रन । गंगा के दिलिया तट पर इन्होंने पुष्पपुर नामक नगर वसाया था जो पाटली पुत्र से सभिन ज्ञात होता है। टद्यनाचार्य-एक प्रसिद्ध नैयायिक का नाम जो बाँद दर्नन के प्रयत विरोधी थे। एनका शास्त्रार्थ 'नेवध चरित' के प्रयोता थी हमें के साथ हुआ था। बीद धर्म का हुस देश से उच्छेद करने में एनकों भी दाय माना जाता है।

न्याय कुसुमांजलि, आत्मतत्विववेक, न्याय परिशिष्ट, न्याय-वार्तिक तथा तात्पर्य परिशुद्धि त्रादि इनके कई ग्रंथ मसिद्ध हैं। उदयाश्व-दे॰ 'उदयन'।

उद्यिन दे० 'उदयन'।

उदवस-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजर्षि जनक के पुत्र तथा सीता के भाई थे।

उदाराम-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वैव्यव भक्त तथा वैष्णवधर्म-मचारक का नाम।

उदारावत-भक्तमाल के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव

उदालक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्णात विद्वान और सामाजिक विधि-निपेध के प्रवर्तक माने जाते हैं।ये श्रौपवेशि गौतम के पुत्र तथा शिष्य थे।इनका पूरा नाम उद्दालक श्रारुणि श्रीर इनके पुत्र का नाम रवेत-केत्र था।

**उद्भव-१.श्रीकृष्ण के पराम**र्शदाता तथा सखा । कहा जाता है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण वज की गोपियाँ जब विरह में न्याकुल रहती थीं तो कृप्ण ने इन्हें गोपियों के समभाने के लिए भेजा था। इन्होंने गोपियों को निराकार बहा की उपासना का उपदेश दिया था। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ उनके उपदेश को सुनकर निराकार बहा की उपासना में साकार कृष्ण को भूल गई थीं। किंतु हिंदी कृष्णकान्य में उद्धव स्वयं गोपियों के रंग में रंग जाते हैं और निराकार ब्रह्म को छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने लगते हैं। २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. भक्तमाल के अनुसार श्रग्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन एक वैप्एव भक्त। इन्हें उघौजी (लघु) कहा जाता था। ४. भक्तमाल के अनुसार होशंगाचाद के निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम जिन्होंने अपनी कोठी भक्तों को दान कर दी थी। ४. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव भक्त जो ज्ञानी उद्धव से भिन्न हैं श्रीर जिनकी उत्पत्ति नाभाजी के अनुसार वनचर हनुमान के वंश में हुई थी। इसी लिए इन्हें बनचर उद्धव या उद्धव वनचर भी कहते हैं। उद्भात्-यज्ञ के विलदान कर्म में वेद पाठ करने वाले वैदिक बाह्यणों का सामृहिक नाम।

उपकोसल कामलायन-कमल के ५त्र का नाम । इन्होंने सत्यकाम के यहाँ वारह वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन किया था। इनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सत्यकाम ने अन्य शिप्यों को दीना-समारोह के परचात् विदा कर दिया किंतु इन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक श्रपने ही यहाँ रखा।

उपनंद-पर्जन्यसुत नवनंदों में से तृतीय का नाम जो भक्त-माल के अनुसार कृष्ण के परम भक्त तथा सखा थे।

उपनिषद्-उपनिषद् संस्कृत साहित्य के उन विशेष ग्रंथों-का नाम है जिनमें तत्वचितन का सर्वेप्रथम प्रयास मिलता है। श्रात्मा, ब्रह्म, जीव, जगत् श्रादि गहन प्रश्नों की न्याख्या का मौलिक प्रयास इन्हीं ग्रंथों में किया गया है श्रीर फिर इन्हीं से सांख्य. वेदांत ग्रादि प्रसिद्ध षट्दर्शनों का विकास हुआ है। इन दर्शनों में जिन तत्वों का विकास किया गयाहै उनके बीज उपनिषदों में वर्तमान हैं। प्राचीनता में वेदों के वाद ही उपनिषदों का स्थान है। धार्मिक दृष्टि से भी इनकी सान्यता वेदों के समकत्त मानी जा सकती है। किंतु उपनिपदों की संख्या के संबंध में बड़ा मतभेद है। इनकी संख्या इस समय तक दो सी के ऊपर पहुँच चुकी है जिनमें से कुछ लोग केवल चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के श्रनुसार उपनिपदों की संख्या बारह है। सब मिला-कर तत्विचतन के क़ल चार ही प्रसंग उपनिपदों में मिलते हैं:-- १. त्रात्मा की न्यापकता, २. श्रात्मा का देहांतर या पुनर्जन्म-ब्रहण, ३. सृष्टि तत्व. ४. प्रलय तत्व । छांदोग्य; केन, ईश, कठ तथा बृहदारण्यक मुख्य

उपनिषद् माने जाते हैं।

उपमन्यु वासिष्ठ-१.वसिष्ठ कुलोखक्र श्री न्याघ्रपाद के पुत्र का नाम जिनका आश्रम हिमालय पर्वत पर था। इनकी माता का नाम ऋंबा तथा गुरु का नाम आपोदघौग्य था। उपमन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। ये भिन्ना से बचे हुए अन्न पर अपना निर्वाह करते थे किंतु गुरु के निपेध करने पर उन्होंने उसका त्याग कर दिया । भिन्ना में पाई हुई समस्त सामग्री गुरु को देकर स्वयं स्तन्यपान के पश्चात् वछड़ों के मुँह में लगे भाग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे। उनकी आज्ञाकारिता की परीचा लेने के लिए गुरु ने इसका भी निषेध कर दिया । आदेशानुसार उपमन्य ने उसका भी त्याग कर दिया किंतु एक बार अत्यंत चुधित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चवा लिए, जिससे उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही और भटक कर ये किसी कुएँ में गिर गए। दूसरे दिन खोजते हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववैद्य श्ररिवनीकुमारों की स्तुति करने का उपदेश दिया । श्ररिवनीकुमारों ने इन्हें खाने को श्रौपधि दी किंतु इनकी गुरुमक्ति उस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि विना उनकी ग्राज्ञा के उन्होंने श्रीपिध ग्रहण करना भी उचित न समभा । इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो अश्विनी-कुमारों ने इन्हें दिव्यनेत्र प्रदान किए और गुरु ने इन्हें समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान वरदान रूप में दिया। उपमन्यु के नाम से निम्नलिखित ग्रंथ मसिद्ध हैं:-१. नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. छाईनारीश्व-राष्ट्रक, ३.तत्त्वविमपिंग्णी मंत्र, ४.शिवाष्ट्रक, ४.शिवस्तोत्र तथा ६.उपमन्यु निरुक्त । २. वेद् ऋषि के एक शिष्य का नाम । ३. कृष्णद्वेपायन च्यास के पुत्र का नाम । ४. इंद्र प्रमति पुत्र वसु के पुत्र का नाम।

उपमश्रवस-मित्रातिथी के पुत्र का नाम।

उपरिचर वेसु-सुधन्वा के वंश का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो चेदि जनपद के अधिपति थे। इनके पिता का नांम कृती (मतांतर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके पाँच पुत्रों के नाम क्रमश: प्रत्यव्र, क़ुशांव मावेल्ल और मत्स्य थे। इनमें बृहद्मथ तथा मत्स्य (यदु)

रिगेष प्रसिद् हुए थे। इन्होंने ध्रयने विशाल साम्राज्य की पाने पूर्वों में बांट दिया या निमक्ते अनुमार यह की म रुप देश मिता और जगहय को नगत । राजा उपस्चिर यहे सुगयान्यसती थे दिनु कालांतर में इनके स्वभाव में पहुन परिवर्तन हा गया और ये अपना सारा समय नपरवंशों में देने लगे। यहाँ तक कि ईंद्र ने अपना इंद्रायन दिन जाने के दर से देवताओं को इन्हें विस्त याने के निर्भेता। इन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली ियमें बयत हो इंड ने इन्हें एक माला थीर लाठी उपहार में दी थी। उपरिसंडल-भूपुहुनोत्पन्न एक गोत्रकार का इन्हा दूसरा नाम परिमंडल भी मिलता है । उन्ताम-प्रसिद्ध कुनोत्पन्न एक ऋषि का नाम। उपयय-पाटनीपुत्र के श्री शंकर स्वामी के पुत्र का नाम । ये पाणिनि के गुरु के भाई माने जाते हैं। शबर तथा शंकराचार्यं ने इनका कई बार उस्तेख किया है। इस्टोंने मीमांगा-मुत्रों पर पृत्ति की है। इनका दूसरा गान यीवायन भी बताया जाता है, किनु भाष्यकार इन दोनों को एक नदी मानते।

उपसुंद-हिरस्पम्मितु के यंग्रज निसुंद स्थया निकुंभ नामम राज्य के दा पुत्रां में एक । इसके दूसरे भाई मा नाम संद्रथा। दोनों भाइयों ने शक्ति-प्राप्ति के लिए पिए गिरि पर घोर तपस्या की जिससे प्रसज होकर मणा ने यह वर दिया कि वे परस्पर नद कर चाहे प्राण् गो दें हिंदु उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। फलतः उन्होंने मनमाने स्थाचार करने स्थारंभ किए जिससे मंगोरा काँग उठा। संत में देवतास्रां की प्रार्थना पर अधा ने निनोन्गा नामम एक सनुपम सुंद्री की सृष्टि करके उसे भूनोम में इनके पास भेजा जिसे देखकर दोनों कामानुर होकर परस्पर नदते हुए नव्द हो गए। दे० निकुं।

उपानिह -तिन्छ कृतीयत एक छिप का नाम।

उपानि -त्रक्तपान के छनुपार एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण

मित्रा तिनका समय नामा ता से कुछ पत्ने का था।

उभय तान्-छुनु हुनोत्पत एक मप्पि का नाम।

उभय तान्-उपानि के प्रनुपार हो। छनन्य हिर्मिक प्रायणा सात्रस्याएँ। से संत-इर्शन के नित् इननी चाक्त प्रायणा सात्रस्याएँ। से संत-इर्शन के नित् इननिष् विष है।

दे दिया था कि उसकी सुन्यु का सेना-योना सुनकर संत लोग कार्य छान्। सो इनके चुनने सिल्यों। नामा जी के छनुसार संतों की स्था से इनके

उपमन-एक सामवेदी बाहाण का नाम।

मृत पुत्र पुत्र विशिष्ट हो उठे थे।
उसा-महादेव की बार्सीमिनी। मेनका के सभी से उत्पक्ष दिसा इन की करणा। महादेव की कठोर नपस्या में जीत सहते के उत्पक्ष पुत्र दिन इन की माना ने इनसे कहा था, उसा विशेष प्रदेश स्वरूप न करें। नभी से इन हा नाम दिसा दी गया। अवनी पहुँग सामता से महादेव की प्रवाद करें ही इन्होंने उन्हें प्रवान यह के इन में पाया था। इन के नाम का प्रथम उपवेश की उपनिषद में जला

तया घन्य देवतायों के साथ मिलता है। 'मानमंजरी नाम-माला' में इनके निम्नलिखित पर्याय श्रीर मिलते हैं: श्रेपणी, इंश्वरी, गोरी, गिरिजा, मुडा, चंडिका, खंविका, भवा, भवानी, धार्या, मेनकजा, खजा, सर्वमंगला तथा माया। उर्गाद्-सर्पों का भन्नण करनेवाले गरुड़ । दे० 'गरुड़'। उरुक्तिय-बृहदूल के पौत्र तथा बृहद्वण के पुत्र का नाम। इनका दूसरा नाम उरुवय था। उरुन्य-दे० 'उरुकिय'। उम्प्रवस्-सत्यथ्रवा के पुत्र का नाम । उमिं-सोमं के पुत्र का नाम । र्डामला-१. सीरध्वज जनककी कन्या तथा लप्पमण की खी का नाम । २. सोमदेव नामक गंधर्व की माता का नाम । उने - त्रामा के मानस पुत्र एक ऋषि का नाम जिनके पुत्र कानाम यौर्यथा। उव्रा-एक अप्सरा का नाम । उर्वेरी मान~साविष मनु के पुत्र का नाम । उर्वशा-स्वर्गे की एक थप्सरा का नाम जिसका जन्म नारायण की जंघा से माना जाता है। एक वार इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए वह राजा पुरुखा पर सुग्ध हो गई जिससे उसका ताल भंग हो गया। इस पर इंद ने उसे मर्त्यलोक में जन्म बहुण करने का शाप दिया। उर्वेशी ने पुरुत्वा का पतीत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि यदि वह राजा को नम्न देख ले अथवा वे उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करं, अथवा उसते दा मेर यदि स्थानांतरित कर दिये जायें तो वह उन्हें छोड़ कर पुनः स्वर्गजोक में चनी जायगी। दोनों दीर्वकाल तक साथ रहे और पुरुखा से उर्वशो के नी पुत्र भी उत्पत हुए, पर उर्वशी की अ अपिरवित उधर गंधवों को बहुन खत्ती थी श्रीर उन्होंने विरववस नामक एक गंधर्व की उर्वशी के मेरों को चुगने के लिए भेजा। उस समय पुरुखा नन्न थे ब्रोर मेगों की चुराने की ब्राहट पाकर वे उसी दशा में उनके पीछे दीड़े। इसी अपसर पर गंधवीं ने सर्वत्र प्रकारा कर दिया जिपसे उर्वशो ने महाराज को नप्र रूप में देख लिया । सारे प्रतिबंध ट्रट जाने पर उपेशी शावमुक्त होकर पुनः स्वर्गनीक में चली गई। भागवत के अनुसार उर्वशो स्वर्ग की सर्वाधिक सुंदरी अप्सरा थी। घटाचेद में उवशी का संवादात्मक एक स्कृत है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक विक्रमोर्वशी इसी की कथा पर प्राधारित है। महाभारत के प्रनुसार एक बार इंद्र के

उत्रीयु-पमपुराण के श्रुतुसार एक प्रसिद्ध पापी का जाम जिसका उद्धार मन चार दान से हुआ था। उर्वी-प्रभी का एक पर्याय। दे० 'एक्वी'। उर्वीभाव्य मन्त्यपुराण के अनुवार पुरंजय के पुत्र का जाम।

डिवजा-पृथ्वी से उपन सीता का एक पर्याय ।

यहाँ अन्त विद्या सीम्पने आए हुए अर्जुन पर उर्वशी मोहित

हो गई थी किंतु प्रार्डन ने टमें माता के रूप में ही देखा

जिसमें राष्ट्र होकर उसने इन्हें वर्ष भर नष्सक रहने का

शाप दे दिया था ।

उलवातायन-ऋग्वेद के एक स्कड्टा श्राचार्य का नाम। उलवारिंगा वृद्ध-श्राह्मण-साहित्य के एक श्राचार्य का नाम। उलुक्य ज्ञानश्रतेय-श्राह्मण-श्रंथों में उद्भृत एक श्राचार्य का नाम।

उल्लक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम। २.

महाभारतकालीन शकुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा
दूत बनाकर शुधिष्ठिर के पास युद्ध के श्रह्मान का संदेश
सुनाने भेजे गये थे। युद्ध के श्रठारहवें दिन सहदेव के
भाले से इनकी मृत्यु हुई थी। ३. हिरण्याच के चार
पुत्रों में से एक का नाम। ४. महाभारत श्रारण्यक पर्व के
श्रनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा का
नाम। ४. वैशेषिक दर्शनकार का नामांतर जिनका दर्शन
'श्रीलुक्य दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है।

उल्लूकी-कश्यप तथा ताम्रा की कन्या का नाम जो महाभारत के श्रनुसार उल्कों की जननी मानी जाती हैं।

उल्लूखल-हिरग्यनाभ के शिष्यों में से एक जो ब्रह्मांड पुराण के श्रनुसार न्यास की शिष्य-परम्परा में आते हैं। उल्लूप-विश्वामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण।

उलूपी-एक नागकन्या का नाम, जो ऐरावत (नाग) के वंशज कौरव्य की पुत्री थीं। इसका विवाह पहले एक नाग से हुआ था किंतु गरुड़ द्वारा उसके भन्तित हो जाने पर उलूपी को अकाल वैदन्य भोगना पड़ा। इसी वीचं बहाचारी वेश में तीर्थाटन करते हुए अर्जुन का उधर जाना हुआ जो श्रपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिष्ठिर की श्राज्ञा से बारह वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। उलूपी इन पर सुग्ध हो इन्हें अपने निवास स्थान पाताल में ले गई जहाँ उसने अर्जुन से गंधर्व विवाह करने की इच्छा प्रकट की। छर्जुन ने अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया र्कितु उलुपी तथा उसके श्रमिभावक ऐरावत के निरंतर श्राग्रह के कारण उससे गांधर्व विवाह कर ही लिया जिससे इरावान नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उलूपी ने श्रंत तक श्रर्जुन का साथ दिया श्रीर संशरीर स्वर्गा-रोहण के समय तक वह उनके साथ रही। श्रंत में वहीं गंगा में कूद कर श्रपना शरीर त्याग दिया। दे० 'अर्जुन' तथा 'इरावान'।

उन्कामुख-वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार राम की सेन। के एक वानर वीर का नाम। जो श्रंगद के साथ सीता के / श्रन्वेपण में दिल्लिण दिशा को गया था।

जिल्कासुभट-भक्तमाल के अनुसार प्रसिद्ध वानरवीर श्रीर राम-सेना के प्रमुख सामंतों में से एक । इसने राम-रावण युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था।

उत्मुक-१. वलभद्र तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नाम, जिनके बढ़े भाई का नाम निश्चठ था। २. चत्रुर्भेनु के कनिष्ठ पुत्र का नाम।

उल्वरा-वसिष्ठ श्रीर श्रहंधती के सात पुत्रों में से एक का नाम।

उवट-काश्मीर-निवासी एक प्रसिद्ध वेदभाष्यकार श्राचार्य का नाम जो कान्यप्रकाशकार मम्मट के कनिष्ठ आता माने जाते हैं। ये लोग तीन भाई थे - कैयट, मम्मट तथा उवट या श्रीपट। इनके पिता का नाम जैयट था, र्नितु उवट ने एक स्थल पर श्रपने पिता का नाम वज़ट दिया है जिससे दूसरे मत के विद्वानों का श्रनुमान है कि यह मम्मट के चचेरे भाई थे श्रीर वज़ट तथा जैयट सगे भाई थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ वाजसनेयी संहिता का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग श्रवंतिराजा भोज के समकालीन थे।

उरांगु—महाभारतकालीन एक ऋषि का नाम जिनके आश्रम में श्राप्टिंषेण, विश्वामित्र, सिंधुद्दीप श्रादि मुनियों ने तप कर सिद्धिलाभ किया था। बलराम जी भी इनके स्थान पर तीर्थ करने गए थे।

उशाना—१. श्रमुरों के कुलगुरु तथा श्रध्वर्युं जो द्वापर के व्यास माने जाते हैं। उशना धर्मशास्त्र के नाम से सात श्रध्यायों का एक प्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें श्राद्ध, प्राय-रिचत्त श्रादि का विधि-विधान विधित है। याज्ञवल्क्य ने इनका उल्लेख किया है। २. शुक्राचार्य को कुछ लोग इन्हों का नामांतर मानते हैं। राजकीय विषयों पर इनका शुक्रनीति नामक एक प्रंथ उपलब्ध है। श्रीशनस उपपुराणों का उल्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता है। ३. एक मत से ये मृगु के पुत्र माने जाते हैं। १. भागवत मत से उशना धर्म के तथा भविष्य मत से तामस के पुत्र थे। ४. उत्तम सावर्धि तथा स्वयंसुव मनु के पुत्र के नाम भी उशना थे। ६. श्रीत्य मन्वन्तर के सप्तिषयों में भी एक का नाम उशनपथा।

उशिज-१. कर्लिगराज की महिपी की एक दासी का नाम जिसे ऋग्वेट में किच्चात् की माता कहा गया है। एक बार राजा ने अपनी महिपी को दीर्घतमस् नामक श्रंध ऋषि के श्रालिगनपाश में बद्ध होने की आज्ञा दी थी, किंतु रानी ने अपने स्थान पर श्रपनी दासी उशिज को मेज दिया। ऋषि ने अपने श्रंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर भी उशिज को पवित्र कर दिया। उसके गर्भ से किच्चान की उत्पत्ति हुई जो श्रोरस बाह्मण तथा चेत्रज चित्रय हुए। दे० 'उतथ्य' तथा 'दीर्घतमस'। २. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋपि जो दीर्घतमा ऋषि के पिता माने जाते हैं।

उशीनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा का नाम जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे। मृगा, कृमी, नवा, द्वां तथा दशद्वती नामक इनकी पाँच स्त्रियाँ थी जिनसे मृग, नम, कृमि, सुव्रत तथा शिवि श्रोशीनर नामक पाँच पुत्र पैदा हुए थे। इनमें श्रंतिम पुत्र सबसे श्राधक प्रसिद्ध हुआ। दे० 'शिवि'। इसकी तथा इसके भाई तितिन्न दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएँ प्रचलित हुईं। उपा—वाणासुर की कन्या का नाम। एक बार स्वप्न में इन्होंने एक सुंदर राजकुमार को देखा श्रोर फिर उसी के विरह में सदैव खिन्न रहने लगीं शौर दिन प्रतिदिन दुर्वल होने लगीं। यह बात जानकर इनकी प्रिय सखी चित्रलेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र खीचना श्रारंभ किया क्योंकि उपा को उस तरुण की श्राकृति के श्रतिरक्त शौर किसी भी वात का पता न था। चित्रशाला में प्रयुक्त के पुत्र श्रानिरुद्ध का भी चित्र था जिसे

देशने ही ज्या के रेन्न क्या तथा प्रमुसम से लाल हो
गये। विज्ञ देशन में संगापन में सोते हुए प्रमिरद्धका
प्रमुख्य कर उसका उपा में गांवर्य दिवाह कराया और
पार मान तक एक गुप्त स्थान में दोनों को साथ रखा।
गारामुद को मेंवरी जास जब इस बात का पता लगा
सब उसने प्रमिष्ट को बंदी बनाहर बारा में खाल
दिया। गारद के जारा यह समाचार जाप्त होने पर
पादमें की नेना ने उस पर प्राक्रमण कर दिया। घोर
मुख्य के प्रमान पराजित हुआ। उसकी माता
नोडम के प्रमांत प्रमुख्य पर हुएए ने उसे जीवन-दान दिया। वागामुर ने चंदी धूमधाम से उपा का
पिताह प्रमिश्य के साथ करके यादवों को सम्मान के
साथ विद्या त्या।
उताह-प्रसिद्ध हुनोत्वर सोत्रहारों का सामृहिक नाम।

कर्ः संगिग्य गोशोत्परः एक स्त-द्ष्या का नाम् । कत-१, सारोचिय नचु का नाम । २, सर्तार्षयों में से एक्। ३. उत्तम मनु के पुत्र का नाम। कज्यानि-विश्वानिध के पुत्र का नाम। अजन्यनी-प्रियमन एवं यक्तिमती की कन्या का नाम, जो शुरू की परनी मानी जाती है। ऊर्जास्यम्-वैक्सत मन्त्रंतर के हेंद्र का नाम । ऊर्जा दर प्रजापति की एक बन्या का नाम, जो स्वायं-गुप मन्यंतर में यसिष्ठ की पत्नी थीं । यसिष्ठ से इनके चित्रतेतु, सुगेचि, विरलाभित्र, उत्वरा, बसुग्रत, यान सप्त प्नान नामरु सात पुत्र हुये थे। उजिन-रातवीय के पुत्रों में से एक का नाम। कगनाभ भनताङ्ग के एक पुत्र का नाम । उर्ग्नाभि-पति पुत्रोत्पत एक प्रापि का नाम। कर्मा - १. स्वावंसुय सम्बंतर से मरीचि नामक अजापति मी पनी का नाम । २. सजा चित्रस्थ की पनी । क वर्षेतु-१. समहाज जनक के पुत्र तथा श्रज के पिता । २. प्रस्पानवा सुरनि के पुत्रों में से एक। कर्ध्वम-हाग नया नकाग के एक महास्थी पुत्र । क्र वृमानन 'यावु दि-एह स्कड्छा। अर्थर्राव्य पुष्य तथा स्वेता के पुत्र जिनके पाँच पुत्र चन पाँच गलाएं भी। क ज़ेना है रेस मन्बंतर है सर्प्यापनों में से एक। क्य परांग रे परा गया चौर्च के पिता। भाग १, यह के पह तथा विराण के पति । २, भाग के

प्राच तम वाराण्या पत्या राखेती के पति का नाम।

2. देशीनिय दे पुत्र का गाम। थ. सत्याहि तथा धुमिनी
के पुत्र पा माम।

गाउँ र-निवाँनी के दी पुत्रों में में गुरू का गाम।

गाउँ र-निवाँनी के दी पुत्रों में में गुरू का गाम।

गाउँ र-पा प्रदेशन के पुत्र का नाम।

गाउँ र-पा प्रदेशन के पुत्र का नाम।

गाउँ र-पा प्रदेशन के पुत्र का नाम।

गाउँ प्रदेश के पार्चित्र में साना गाउँ है।

गाउँ प्रदेश परिवार परिवार माम माना गाना है।

गाउँ प्रदेश परिवार परिवार मुख्य भाग माना गाना है।

ऋग्वेद-धार वेदों में प्रथम तथा मुख्य वेद का नाम। यह दस मंडलों में विभक्त है, इन मंडलों में पचासी धनुवाक हैं जिनमें एक हज़ार घट्टाईस स्क हैं। प्रत्येक मंडल के खनुवाक तथा स्कों का विवरण नीचे दिया जा

| हा है :— |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| मंदल सं॰ | <b>यनुवाक</b> सं० | सूक्त सं०  |
| 3        | २४                | 383        |
| 3        | 8                 | ४३         |
| ર        | ¥                 | ६२         |
| s        | <del>*</del>      | <b>*</b> = |
| ¥        | ધ્                | <b>5</b> 0 |
| ६        | ६                 | ७४         |
| v        | ६                 | 808        |
| 5        | 90                | १०३        |
| ε        | ৩                 | 338        |
| 30       | १२                | 883        |
| कुल १०   | <u>=</u> *        | 305=       |

शानक के चरणव्यृह नामक अंथ के अनुसार ऋग्वेद में ष्टाठ भेद या स्थान हैं जिनके नाम हैं: चर्चा, (श्रावक-चर्चेक) श्रवणीय, पार, क्रमपाठ, क्रमजटा, क्रमरथ, क्रम-शर और क्रमदंड, घरनेद की पाँच शासाएँ हैं- धारव-लायनी, साङ्गायनी, शाकल्या, वास्कला श्रीर गांदुका। ऋग्वेद की बहुत सी शालाएँ चरगाच्यृह के मत से खपास हो गई हैं। अन्य अंथों के अनुसार अध्येद की कुल २१ शाखाएँ थीं किंतु इस समय केवल शाकल की ही शासाएँ प्राप्त हैं। यज्ञ की विधि और नियमावली के परचात् भरखंद के मुख्य दो भाग हैं जो ऐतरेय बाल्ल तथा कौशीतकी श्रथवा सांख्यायन बाह्यण के नाम से प्रसिद्ध हें-पहली शाखा के प्रणेता एतरंय तथा दूसरी के कुपी-तक ऋषि थे। वेद्वास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग करके यपने शिष्य पैन को उनकी शिखा दी थी। इन्होंने उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य इंद्र प्रमिनि तथा वाष्क्रिल को दे दिया था। वाष्क्रिल ने प्रपना भाग चार भागों में विभक्त करके शवने चार शिष्यों में बॉट दिया था। इस प्रकार भ्राग्वेद यनेक शाया तथा उप-शारात्रों में विभक्त हुया जिनमें से घिषकांश का पता इस समय नहीं है। प्रत्येक घेद मंत्र तथा बाल्ण नामक दो मुख्य भागों में विभक्त है, जिनमें मुख्य भाग मंत्रों का ही है। इस विभाग में श्रवि, जन, इंद्र, उपा, सूर्य ष्मादि वैदिक देवतार्थों की छंदोवद न्तुतियाँ हैं। बाह्मण भाग गय में है तथा श्रपेचाकृत बाद का है। इसमें मंत्रों को स्यामया, फन-महिमा, दारानिक विश्लेषण तथा दशांत के रूप में उपारपानों का चर्णन है। बाहाण भाग में धारगयम् शीर उपनिषद् शीर जोद् दिये गये हैं। भार-तीय दराग राप्य के योज इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। इनमें राष्यारम विचा तथा। श्वारमा एवं, परमारमा। श्वादि चिरंतन नात्विक त्रिपयों का निरूपण है। समस्त वैदिक साहित्य स्पृत रूप से दो संदों में विभक्त किया जा सरना है—१. कर्मराएट तथा २. ज्ञानकाएट । मंत्र तथा मृक वादि कर्मकायद श्रीर तात्विक विवेचन ज्ञानकायद

के घंतर्गत घाते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध ज्ञानकारह से ही है। समिट रूप से समूचा वैदिक साहित्य 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध है। 'श्रुति' का अर्थ हैं 'सुना हुआ', अर्थात् जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना गया वही 'श्रुति' है। मुख्य वेद् ऋग्वेद ही है और इसी के आधारभूत यजुः और साम हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक सूक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और जोड़ने पर १०२८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन अष्टकों के अनुसार है। ये समस्त सुक्त आठ अष्टकों तथा उतने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग १०,४१७ ऋचाएँ तथा १४३,८२६ पद हैं। मंडलों के श्रनुसार भ्रावेद का विभाजन पहले दिया जा चुका है। कुछ विद्वान दसर्वे मंडल को अपेचाकृत बाद का मानते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दसवें महल की कुछ ऋचात्रों में, एक परम आध्मा की सत्ता का धूँधला निरूपण मिलता है। शेप मंत्रों में अग्नि, सूर्य, जल, वायु श्रादि प्राकृतिक देवताओं की प्रार्थना की गई है। इनसे ऋषियों ने जनसमूह के शुभ, कल्याण तथा उन्नति की प्रार्थना की है और अपने गोधन तथा स्वास्थ्य की बृद्धि तथा रत्ता के लिए भिन्नतें साँगी हैं। मुख्य वैदिक देवता श्रिप्ति सूर्य और इंद्र हैं। वस्तुत: अग्नि की उपासना सबसे श्रिधिक प्रधान है जिनकी उपासना यज्ञ के रूप में शारी-रिक रचा, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रचा श्रीर वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्षा के देवता के रूप में की गई है जिससे कृषि की उन्नति होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा उप्णता प्रदान करनेवाले सूर्य, दायुस् पितृ, वरुण, उपा, श्ररिवनीकुमार तथा मरुत् श्रीर पृथ्वी ग्रादि मुख्य हैं। प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका प्रणेता श्रथवा द्रष्टा माना जाता था । वसिष्ठ, विश्वामित्र, भर-द्वाज श्रादि ऐसे ही ऋषि थे। यह कहना बड़ा कठिन है कि ये मंत्र पहले पहल कव लिपिवद्द किये गये थे। शता-व्दियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता रहा-पिता पुत्र को कठस्थ करा देता था और वह पुत्र मपने पुत्र को। प्रत्येक हिंदू (दिजाति) के लिए तीन जन्म-ऋण माने गये हैं -देवऋण, पितृऋण तथा ऋषि-ऋण । ऋषिऋण से उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक था कि सूक्तद्रप्टा ऋषियों की रचना अर्थात् वेदों का ग्रध्ययन किया जाय श्रीर श्रपनी संतान को भी उन्हें कराठय करा दिया जाय । इसी विधि से प्राचीन आर्यों ने दीर्घंकाल तक वेदों की रचा की थी। मूलरूप की रचा के लिए उच्चारण की जो परिपाटी निर्धारित की गई थी. वह श्रारचर्यजनक श्रीर श्रसाधारण है। इसी सावधानी के कारण वेदों का पाठ सहस्रों वर्षों तक ज्यों का त्यों शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचार्य ने श्रपनी विशिष्ट परिपाटी से श्रपने शिष्यों को पाठ कराठरथ कराया अतः स्वाभाविक रूप से वेद कई 'शाखाओं' या 'स्कृतों' में विभक्त हो गया। अंत में कृप्णट्वेंपायन च्यास ने पाठों का मिलान करके उसे सुन्यवस्थित तथा सुश्चंखित रूप में प्रकट किया। वेदों को कुछ लोग

श्रपौरुपेय तथा श्रनादि मानते हैं पर श्रधिकांश पुरातत्व-वेत्ताश्रों के श्रनुसार इनकी रचना १४०० से १००० ई० प्० के बीच हुई थी। दे० 'वेद'।

ऋच-१. एक राजकुमार का नाम । जो विष्णुपुराण के अनुसार सुनीति का पुत्र था। इसका एक नामांतर रुच भी मिलता है। दे० 'रुच'। २. देवातिथि तथा मर्यादा के पुत्र और ऋच के पिता।

ऋचा-ऋग्वेद के मंत्रों का नाम , जिन्हें दीचित होता यज्ञों में पढ़ते थे।

ऋची-श्राप्नवान की पत्नी का नाम।

ऋचीक-सृगु वंश के एक मिसद्ध ऋषि, जो सत्यवती के स्वामी उर्व के पुत्र तथा यमदिग्न के पिता थे। इनकी पत्नी सत्यवती विश्वामित्र की भिग्नी तथा गाधि की कन्या थी। महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने बृद्धा-वस्था में सत्यवती के पाणिप्रहण की इच्छा प्रकट की थी जिस पर गाधि ने इनसे १००० ऐसे अश्व माँगे जिनके एक कान काले हों। ऋचीक ने वहण से ऐसे घोड़ों को प्राप्त करके दे दिया और सत्यवती को प्राप्त किया।

ऋचीय-पुरुवंशीय रौद्राश्व के पुत्रों में से एक का नाम।
ऋजाश्व-एक जानपद का नाम, जिसने एक बार सौ
भेदियों को मारकर एक मादा भेदिया को खाने के
लिये दिया था, इससे कुद्ध हो इसके पिता
ने इसकी आँखें फोड़वा दी थीं। मादा भेदिया ने
इनकी आँखें पूर्ववत् कर देने के जिए देववैद्य अश्विनीकुमारों की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न हो उन्होंने इसे
दिव्य नेत्र प्रदान किये।

ऋजिरवन्-वैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का मित्र था और दस्युओं के विरुद्ध युद्ध करने में इसे इंद्र से सहायता भी प्राप्त हुई थी।

ऋजिश्वन् भारद्वाज-एक स्कद्रप्टा ऋषि का नाम । ऋजु-(ऋजुदाय)-वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र जिनका नाम भागवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार ऋभुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा वायु पुराण के अनुसार ऋजुदाय था ।

ऋर्ण्चय-एक प्राचीन राजिप तथा मंत्रद्रप्टा का नाम, जिन्होंने वश्रु नामक एक सूक्तद्रप्टा को वहुत दान दिया था।

ऋगाज्य - त्रठारहर्वे द्वापर के एक व्यास का नाम। ऋतं भर-एक राजिंप का नाम, जिन्होंने जावालि ऋषि की गाय की वड़ी सेवा की थी जिसके फलस्वरूप इन्हें सत्यवान् नामक पुत्र प्राप्त हुआ था।

ऋत-१. श्रंगिरस पुत्रों में से एक का नाम । २. सत्य का नाम । ३. धर्म के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति दत्त मजापित की एक कन्या से हुई थी । ४. मिथिलाधिपित विजय जनक के एक पुत्र का नाम । १. रुद्र सार्वीण मनु का एक नामांतर ।

ऋतध्यज-राजा प्रतर्दन का एक नामांतर श्रथवा उनकी उपाधि। गालव ऋषि की तपस्या में दैत्य लोग यड़ा विघ्न डाला करते थे अत: इस उत्पात को रोकने के लिये इसके पिता शत्रुजित ने इन्हें भेजा। वहाँ बाराह रूप में

कार्य हुए एतु शहु का पीष्ट्रा कक्ते हुए वे एक विवस में गम गर्वे बार्वे कुछूँ कु जाने पर दिख्य प्रकाशसुक्त राज-भाग में पूर परम नुंदर विशोश मिली को इनके स्वरूप दर मुख्य होतर इन्नें देगते ही मृष्टित हो गई। यह गंधर्य विष्यावनु भी पत्ना मदालमा थी। समियों ने उसका तरगार तर ज्ञनध्यत को उपका परिचय दिया। पाताल गीक में उस भवन में गह बद्धकेंतु दानव के पुत्र पाताल देशु हारा अपान होयह लाई गई थी और बारा में बंद रमी गई थी। समियों ने ऋतधात से उसके उदार की ब्रायंना की, जिसे उन्होंने सहये स्वीकार विया और देख-नेता का संतार कर सदायसा को साथ लेकर छपने गज्य में लीट छाये। कुछ समय के उपरांत तपोवन के प्रापियों थी महायता के लिये पुनः ऋतध्वज की धावस्य-पना पर्वा । इस बार पातालक्षेतु के भाई तालक्षेतु ने द्मपने भाई का यहना सुकाने का पूरा निरुचय किया शीर उनमें गृहांत में निलकर छल से उनका मिणजटित धार प्राप्त कर निया। उसे लेकर यह शशुजिन की सभा में उपस्थित हुना श्रीर वहाँ यह समाचार फेला दिया कि दानवों के साथ युद्ध करने में राजकुमार अस्तध्यज मारे गये। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर सदालसा ने शोक विहरत है। प्राण त्याग दिया । इधर मदालसा की मृत्यु षा नमाधार जब उसने वातध्यज को सुनाया तो वे भी शोक में पागल हो गये; बिनु नागराज के पुत्रों ने इनका दुःग्य दूर परने की अतिज्ञा की श्रीर शिव तथा पार्वती को तप से प्रसन्न पर यह वर शांत कर लिया कि मदालसा जिय रूप में नर्ग थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्म बहर फरेगी चीर हुआ भी ऐसा ही। नागराज ने ऋत-पार को तुनाकर उनसे श्रभिनय मदानसा का पाणि-घटण कराया । दोनों का यह मिलन स्थाबी हथा । मदा-स्या को पत्रपन्न से चार पुत्र उसन हुए : चिक्रांत, स्वाह, शत्रुमर्दन श्रीर शलाई । इन चारी पुत्री की शिचा रपरं नती नेदालमा हारा ही हुई जिसके प्रभाव से चारी भाइ में ने पापने-रापने फेब्र में पाश्चनपूर्व ब्रसिद्धि ब्राप्त र्या । दे० 'प्रतर्दन' नथा 'मदालसा' । छुनायन-राजा सन्य के विता या नाम । पुत्जितः किन्तु पुरारा के सनुसार खंजन के पुत्र का नाम । थानुध्यतः दे० 'बानप्या' । फुल्पमा इत्पाहवंशीय एक प्रसिद्ध गजा का नाम,

स्तुष्मं इत्याकृष्यीय एक प्रसिद्ध गांवा का नाम,
तो प्राप्ति विद्या में यहे निष्ण थे। कलि के प्रताप
से साराप्ति हो इसर्गनी के वियोग में राजा नल
ने इस्ते पर्श याहर नामक सार्थि के वेग में प्राप्ति
प्रदेश पर्श याहर नामक सार्थि के वेग में प्राप्ति
प्रदेश पर्श याहर नामक सार्थि के वेग में प्राप्ति
से दीर प्रत्या था। नव प्रत्यिणा में विद्यारह
से दीर प्रत्या मं एपरे दिएम विद्यारत की बल्या
समर्थनी भी नव से रियुक्त मोक्ट चेहिसज की बल्या
स्वयंत्री भी नव से रियुक्त मोक्ट चेहिसज की बल्या
स्वयंत्री भी नव से दिवस सामे गर्मा । विद्याराज में
स्वया गर्भा प्राप्ता कर पता स्थान के लिए दूस मेंदी
क्रित्रे पूर्व नामक एक माजा हत ने द्वापती वा
मार प्राप्त प्राप्ता। चेहिसक में द्वापती दा मानावित्र
प्रतिया प्राप्त कर उन्हें समस्यान विद्याराज भीम के

यहां भेज दिया। ऋतुपर्ण के यहां नल का पता लगने पर दमयंती ने पिता ने छिपा कर ऋतुपर्ण के यहां ऋपने स्वयंवर का निमंत्रण इस छाशा से भेज दिणा जिससे स्वयंवर वार्ता सुनकर यदि नल वहाँ होंगे तो छवरय छा लायेंगे। फलतः ऋतुपर्ण वाहुक वेशधारी नल के साथ शीव विद्मंराज भीम के यहाँ पहुँचे, वितु वहाँ स्वयंवर की कोई तेयारी नहीं थी। दमयंती ने केशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को शंतः पुर में बुलवाया छोर फिर सारी वातें कमशः प्रकट हुईं। राजा ऋतुपर्ण भी इस छप्रत्याशित घटना से बढ़े प्रसत्त हुए छोर नल तथा दमयंती को छाशीर्वाद देकर छपने राज्य में लोट गए।

ऋतुमंत-मणिभद्र तथा पुरयजनी के पुत्र का नाम । ऋतुरतुभ-एक ऋषि का नाम जिनकी रचा अश्विनी-कुमारों ने की थी।

ऋतेयु-पुरुवंशीय राजा रौद्रास्य तथा प्रतीची के दस पुत्रों में से ज्येष्ट का नाम। श्रीचेयु इनका नामांतर था।

ऋदि—१. वैश्रवाप की पत्नी का नाम। २. धन के देवता कुवेर की पत्नी का नाम। ३. पार्वर्ता का एक नामांतर। ऋभु-एक प्राचीन वैदिक देवता जो पहले मानव थे किंतु यझ, तप छादि के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त हुए थे। ऋपभ-१. दूसरे मन्वंतर के सप्तिपयों में से एक का नाम। २. राजा कुशाप्र के एक पुत्र का नाम। ३. वालमीकि रामायण के छातुसार राग पण के एक सेना-पित का नाम। १. वेलास के एक स्वर्णश्रंग का नाम। १. संगीत के सात स्वरों में से दितीय का नाम। ६. पुराणों के छानुसार मेर के उत्तर में स्थित एक पर्वत का नाम। ७. एक दिग्गज का नाम।

ऋषभदेव-जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम । भागवत के श्रनुसार ये विष्णु के श्रंश संभूत प्रवतार थे श्रीर इन्होंने भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में जैनधर्म का प्रचार किया था । पुराणों के श्रनुसार इनकी वंशावली इस प्रकार है ! हहा-स्वायंभुव मनु (मानसपुत्र)-राजा प्रिय-वत-राजा श्राशीध-राजा नाभि (परनी मेरू)-शह्यभदेव । ऋषिभदेव की पन्नी का नाम जयंती था जिनके हह पुत्र हुए । उनके पुत्रों में भरत मुख्य थे। दे० 'जयंती' तथा 'भरत'।

ऋपभरकंथ-पार्ग्माकि रामायण के श्रनुसार रामसेना के एक पानर का नाम।

ऋषि-प्रवृत्व महापुरुष जो वेद-मंत्रों के दृष्टा या स्त्रष्टा थे।
प्रमुख ऋषियों की संग्या सात है जो 'सप्तिषि' के नाम
से प्रसिद्ध हैं। इनको प्रजापित तथा द्वारा का मानसपुत्र भी यहा गया है। भिन्न-भिन्न द्रंथों में इनकी नामायूनी विभिन्न रूप में दी गई हैं। महाभारत के अनुसार
इनके नाम क्रमण: मरीच, श्रवि, श्रीरा, पुलह, क्रतु,
पुलस्य श्रीर यिम्छ हैं। बासुपुरास 'सद्सिप' मंझा
मानने इए भी इनमें ऋगु का नाम श्रीर मिला देता
है। विक्रुपुरास में ऋगु तथा दृष्ठ की श्रीर मिलाकर
इन्हें निवन्तर्गि, यहा स्था है। श्रतप्य में इनके नाम

गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, यमद्ग्नि, वसिष्ठ, कर्रयपं तथा अत्रि हैं। कुड़ अन्य प्रंथों में कपव, वाहमीकि, ज्यास तथा मनु आदि भी इनमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अंतिरक्त के 'सप्तिषमण्डल' को इन्हीं ऋषियों का प्रतिरूप माना जाता है। नाभादास जी इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्या छुट्यीस मानते हैं।

ऋिपका-एक नदी का नाम जो महेन्द्र पर्वत से निकल कर गंजम के पास समुद्र में गिरती है। इसका दूसरा

नाम ऋषिकुल्या है।

ऋपिकुल्या-दे० 'ऋषिका'।

ऋषिज-उशिज का नामांतर । दे० 'उशिज' ।

एकचक्रा-१. करवप तथा दनु के पुत्र का नाम जो एक शिसद्ध दैत्य था। २. एक नगरी का नाम जिसमें व्यास की त्राज्ञा से माता कुंती के साथ पायडवों ने कुछ दिन निवास किया था और भीम ने वक नामक नरभोजी रात्तस का वध किया था।

एकजटा-लंका की एक राचली का नाम जो अशोक-वाटिका में वंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य राचसियों के साथ नियुक्त थी।

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । एकदंत-गयेश का नामांतर । दे० 'गयेश' । एकद्युनोधस्-एक सुक्तद्रष्टा का नाम ।

एकपर्णी-हिमेबान् तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक का नाम । शेव दोनों का नाम पर्णा तथा अपर्णा था । तीनों कन्याओं ने बड़ी कठिन तपस्या की थी । एकपर्णा रातदिन में केवल एक पत्ता खाकर निवांह करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इसका विवाह असित देवल से हुआ था । दे० 'अपर्णा', 'उमा' तथा 'एकपाटला' ।

एकपाटला-पर्णा का नामांतर जो हिमालय तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी श्रपनी बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक पाटल पर निर्वाह करने के कारण इनका नाम एक-पाटला पड़ा। इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अनु-सार जैगीपच्य सुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दे० 'अपर्णा', 'एकपर्णा' तथा 'उमा'।

एकपाद्-कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम। एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचिसयों में से एक का नाम।

एकलँठ्य-च्याधराज हिरण्यधन् के पुत्र का नाम जो धनुविद्या में वड़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंवल
श्रोढ़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत मूकने लगा। एकलन्य
ने एक साथ सात वाण इस प्रकार मारा कि कुत्ते के मुँह
में तिनक भी चोट भी नहीं श्राई श्रीर उसका मूँकना भी वंद
हो गया। कुत्ता श्रपने मुँह में वाण लिए इधर-उधर भटक
रहा था कि मार्ग में मृगया के लिए श्राये हुए पायडव
गण मिल गये जिन्हें धनुर्विद्या के इस श्रमूतपूर्व कौशल

पर वहां आरचर्य हुआं। वे लोग कुत्ते के पीछे चलने लगे जो अंत में एकलब्य के स्थान पर रुका। अर्जुन के प्रेश्न करने पर एकलब्य ने बताया कि वाखिवद्या की शिचा उसे गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुई ! अर्जुन ने आचार्य के पास जाकर उलाहना दिया। किंतु बहुत सोचने पर भी द्रोण को एकज्ञव्य नाम के किसी शिष्य का त्मरण न हुआ। श्रंत में दोनों एकलन्य के पास गये जहाँ उन्हें विदित हुन्रा कि त्रनार्य होने के कारण त्राचार्य द्वारा तिरस्कृत होने पर एकलव्य ने उनकी मिट्टी की अतिमा बनाकर श्रीर उसी को गुरु मानकर श्रभ्यास करना श्रारंभ किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला में पारंगत हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए एकलव्य के दाहिने हाथ का श्रॅंगूठा गुरु-दिक्तिणा में माँगा जिसे उसने सहर्ष दे दिया। कारण यह था कि दोणाचार्य ने अर्जुन को पहले ही वर दे दिया था कि वे धनुर्विद्या में अद्वितीय होंगे। किंतु एकलच्य जैसा प्रतिद्वंद्वी रद्दते हुए यह असंभव था; श्रतः उसका दाहिना श्रेंगूठा माँगकर श्राचार्यं ने उसकी कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलन्य ने कौरवों का पत्त प्रहरण किया और दाहिना हाथ बेकार होते हुए भी श्रसाधारण पराक्रम दिखाया।

एकलोचना-त्रशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचसियों में से एक का नाम।

एकर्विश-ऋचात्रों के एक संग्रह का नाम जो ब्रह्मा के उत्तर मुख से निकला माना जाता है।

एकवीर राजा हरिवर्मा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति वित्यु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी। इनका नामांतर हैहय था। यदुकुत्तोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हैहय इनसे भिन्न थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली तथा यशोवती थे।

एकाचा-दनु तथा कश्यप के एक पुत्र का नाम। एकादशरथ-वायुपुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र का नाम।

एकानं गा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की भगिनी का नाम। एकानेका-श्रंगिरा ऋषि की कन्या का नाम। एकावली-एक वीर राजा की पत्नी का नाम। एकाशय-महाभारत के श्रवुसार तक्क के पुत्र श्रश्वसेन का नाम।

एकाष्टका-प्रजापित की एक कन्या का नाम जो अपनी
तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा चोम की माता हुई।
एतश-अन्वेद के एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम।
एरक-महाभारत के अनुसार एक प्रसिद्ध सर्प का नाम।
एलपत्र-महाभारत के अनुसार कहु के एक पुत्र का नाम।
यह एक विशालकाय सर्प था जिसके अनेक फण थे।
दे० 'नभ'।
एलाप्य-दे० 'एलप्य' क्या 'नम'।

एलापुत्र-दे॰ 'एलपत्र' तथा 'नभ'। एवयामरुत्-एक मंत्रद्रप्टा ऋषि का नाम।

ऐंद्र-एक स्कड़प्टाका नाम। ऋग्वेद में ऐंड्र नाम से कई स्कड़प्टाओं के नाम मिलते हें, जैसे श्रमतिस्थ, जय, लव, वसुक, विमद, बृपाकिप तथा सर्वहरि। सत्योग देश सीरार दिया या कि देशांत हैंह की इसरा पारत बगना परेगा । पहले नी देह ने इस प्रस्ताव ले: ध्यमानतन ह समस्यार इनशार कर दिया किंतु यंत में विष्यु के पातल पर गुरम का रूप धारण वर एकता यारम यनता स्थातार कर निया । सुराभ स्थ धारी ईंट के बहुद पर बहुत इस्तेंने ईस्में से बुद किया या इस िए इतेका गाम करुप्त परा । युद्ध में छुट्डोंने देखी ना महादन विनास दिया। इनके वंश में घन, रखु, वक्तान, राम बादि प्रसिद्ध तथा पराकर्मा राजा हुए जो षाकुष्यवैद्याप कर्लाए । इन्होंने भागपत् के प्रमुसार ३१००० वर्ष (दिन ?) राज्य किया था।

कुरुद्वित (रेवन)-रेवत राजा के पुत्र का नाम जो अपनी रहेता रेवली के योग्य वर की गोज में बला के पास गए थे। अपादेत ने निचार का बताया कि द्वापर में परसेखर हे चंम मन्भूत बनगम का खबतार होगा और वही रेवती

के उपयुक्त पर होंगे।

करुभ-1, धर्म ऋषि की पत्री धारुंधती का नामांतर जो दुव प्रज्ञापति की करवा थीं । २. एक रागिनी का नाम । क्युमेन-1. नदानारत वे घनुसार एक प्रसिद्ध राजर्षि का नाम जिन्होंने अखित नामक पर्वत पर उस तपस्या की धी। २. सहाभारत के बनुसार युधिष्ठिर की सभा के एक पश्चिय का नाम ।

कद्यायम् - ऋग्येद् के धनुसार ऋषिद्येचे तमस् तथा उशिज

षे पुत्र पा नाम । दे० 'दोवंतमन्'।

फोरो-दिन्य पुराग के घनुमार रीहारव के पुत्र का नाम पीर गत्य पुराण के जनुसार अहारव के पुत्र का नाम। क्रन-एक प्रसिद्ध महर्षि का नाम जो देवतुक बुट्स्पति के पुत्र माने जाते हैं । पुरु बार यथिकार-विस्तार की लिप्सा र्षे कारण देवता तथा देखों में घोर युद्ध छिटा जिसमें मरे हु देवों तो देवगुर शुकाचार्य संजीवनी विचा के प्रताप में भुनः जीवित कर देने थे पर देवता लोग इस विता से धनभिज्ञ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। इस अभाव ना परिवार करने के लिए देवताओं ने यह निरंचय रिया 🌣 क्य शुकाचार्य के पास जाकर उनका निष्यय द्वारा करें और इस विवा का सहस्य प्राप्त करें। यत में प्राधानुपार ऐसा भी तिया दिनु देखों को इस थात का पता तम गया अति उन्होंने कच का वध कर धाला। इसमें दुर्योगा की पुत्री देववानी की, जी कच पर पानुस्त भी, बार दुस हुया कीर वह पिता के सामने प्राप्तर पर रोने तथी। इसमें इतित हो वृत्यगुरु ने संभागी हाम उसे जीवित पर दिया। इसी भरत रेकों ने दी यह चीर उपना चयु हिया भीर रीतीं री बार सुपानायें ने उसे लेखिन दिया। कें। में जरार है भी ने पत्र की सारत जना जाना भीर उसरे भरत की महिरा में निजा कर गुरू की विका दिस । म चारते दुर भी पुत्री की पुरस देखहर शुक्रावाये को उसे पुरा संबित रहते का जरमन करता पराह किंतु वर उन्तेने भेर अस्पत्र का फाहुन निवा ती यह उरहे पेट में ही मो जो जगा। उसमें पावर्ष सो उप मधी मार्वे प्राव हुई। वी उन्हें की विकास हुई। उसे जीतित करने पर उनकी मृत्यु निरिचत थी पयोंकि वह उनका पेट फाइकर ही बाहर निकन सकता था। श्रतः उन्होंने पहले कच को संजीवनी विद्या की शिचा देकर इस शर्त पर उसे जिलाया कि वाहर निकलने पर यह उसी विद्या के सहारे उन्हें भी पुनः जीवित कर दे। कच ने प्रतिज्ञा की खाँर उसका पालन भी किया। तदनंतर शुकाचार्य ने दीर्घकाल तक कच को शिरा दी और जर उसका प्रथ्ययन समाप्त होने को हुया तो देववानी ने उससे घपने पाणिबहण की प्रार्थना की किंतु कच ने गुरु कन्या होने के नाते ऐसा करने में श्रवनी ससमर्थता प्रकट की । इस पर चुन्ध हो देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी विद्या फलवती न होगी। कचने भी देवयानी का शाप दिया कि तुम्हारी वासना कभी पूर्ण न हो सकेगी बीर कोई भी बाह्यण तुम्हारा पाणिप्रहण न करेगा। मेरी विद्या मेरे लिए चाहे फलवती न हो किंतु जिसे में इसकी शिका दुँगा उसे घवरय ही फलेगी। इसके वाद कच स्वर्ग चले गए श्रीर वहाँ उन्होंने देवताश्रों को संजीवनी की शिद्रा दी जिसके फज़न्यरूप देवता लोग देत्यों की श्रोर सं निर्दिचत हुए। दे० 'देवयानी'।

कच्चायण-महावि कात्वायन का पाती नाम। दे०

'कारयायन' ।

कच्छ-विष्णु का एक श्रवतार । कहा जाता है कि देवासुर संवाम के बाद जो वस्तुएँ इस संघर्ष में खो गई थीं, उनकी प्राप्ति के लिए समुद्र-मंबन का श्रायोजन हुआ तो मथानी बनाए गए मंदराचन पर्वत को घीरसागर में धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छ्प का रूप धारण किया था। वासुकि नाग की रस्ती बनाई गई थी श्रीर देवताश्रों तथा श्रमुरों ने एक-एक श्रीर खड़े होकर समुद्र-मंथन किया था, जिससे निम्नलिखित चीदह वस्तुवें प्राप्त हुई थीं --१. श्रमृत, २. धन्वंतरि, (देवतायों के चिकित्सक), ३. लष्मी, ४. सुरा, ४. चंद्र, ६. रंभा, ७. उच्चेश्रवा (एक सुंदर घरव), म. कीस्तुभ मणि, ६. पारिजात वृत्त, १०. सुरिम गाय, ११. ऐरावत हाथी, १२. शंख, १३. धनुप तथा १४. विष ।

कच्छप-१.विष्णु के कच्छ श्रवतार का नाम।दे० 'कच्छ'। २. विरवासित्र के एक पुत्र का नाम । ३. कुवेर की

नी निधियों में से पंचम निधि का नाम।

कटय-देश 'कटु'।

कटार्यान-चगुरुनोत्यन एक गोत्रकार का नाम ।

कट्ट श्रंमिरा क्रुवोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कंकट

घवता पट्य भी इनके नामतिर हैं।

कठ -बित्य कुनोराज एक गोत्रहार ऋषि का नाम । इनके नाम से कठोपनिपद, कठमालगा, कठ संहिता, कठ सुब्र ग म करपरिशिष्ट चादि मंथ प्रसिद्ध हैं। कारवायन श्रीत न्हों में कटमुत्रों का भी सितवेश है। कटोपनिपद का प्रवेती प्रतुवाद डा० रूर ने विव्ययोधिका इंडिका में किया है।

कठशाठ एक राष्ट्रा अनुतंक ज्ञानि का नाम। दे०

'पाग्निन'।

किया था।

क्रणीशा-कश्यप तथा कोधा की पुत्री का नाम जिनका विवाह पुलह के साथ हुआ था।

करव-एक ब्रह्मिष का नाम जिनकी गणना कभी-कभी सप्तिषियों में भी होती है। इस नाम के कई ऋषियों का उच्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख घोर-पुत्र करव हैं। जिन्होंने ऋग्वेद के अप्टम मण्डल की रचना की थी। एक कर्गव श्रंगिरस कुलोराज तथा दूसरे कश्यप कुलोराज प्रसिद्ध हैं। कर्ग्य नामक एक ऋषि ने शकुंतला का पालन पोपण किया। उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर था जहाँ मेनका नामक अप्सरा, जो विश्वामित्र का तप-भंग करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई थी। वहीं पर कर्ग्य ने अपनी कन्या की तरह उसका पालन किया था।

कद्रू-दत्त प्रजापित की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का नाम । ये अत्यंत सुंदरी तथा गुणवती थी । पुराणों के श्रनुसार इन्होंने एक सहस्र नागों को जन्म दिया था जिनमें वासुकि तथा शेष मुख्य थे ।

कनक-१. एक प्राचीन राजा का नाम जो हैहय वंशीय द्दम (मत्स्य) श्रथवा दुर्मद (वायु) के पुत्र माने जाते हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतौजा, कृतवर्मा तथा कृताग्नि। २. विमचिति तथा सिहिका के पुत्र जिन्हें परश्रराम ने मारा था।

कनकथ्वज-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसदे भी द्रौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद प्रतियोगिता में भाग लिया था। महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ। कनकांगद-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कनकायु-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का

किनिष्क-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो ७८ ई० में पुरुपपुर (पेशावर) में राज्यसिंहासनारूढ़ हुए थे। ये बढ़े प्रतापी थे। इन्होंने श्रपना एक श्रलग संवत्सर चलाया था जो शकाव्द के नाम से प्रसिद्ध है श्रीर जो इनके सिंहासनारोहण काल से आरंभ होता है। किनिष्ठ-भौत्य भन्वंतर में देवताशों के एक समूह विशेष का नाम।

कन्हर-एक वैप्णव भक्त तथा कथा-वाचक ।
कप-एक देवता का नाम ।
कपट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपर-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपरिन-गणेश का एक नामांतर । दे॰ 'गणेश'।
कपरिंय-विश्वामित्र कुलोल्य एक गोत्रकार का नाम ।
कपालभाण-विध्य निवासिनी एक त्रिवक्र कन्या सुशीला
का श्रुचि नामक बाह्मण पुत्र जो घोर तपस्या में रत
था और जिससे घयड़ा कर इंद्र ने उसका विनाश किया ।
उसकी मृत्यु के पश्चात् इसका पुत्र दुर्मेधस् गद्दी पर
वैठा ।

कपालिन्-१. कश्यप के पुत्र का नाम । इनकी माता का नाम सुरिम था। ये एक रुद्र माने गए हैं। २. रुद्र का एक नामांतर।

कपाली-दुर्गा का एक नामांतर खथवा रूपांतर। दे० 'दुर्गा'।

किंपिजल-विसप्ट कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।
किंपि-१. तामस मन्वंतर के सप्तिषयों में से एक का नाम ।
२. मृगु गोत्रीय एक शाखा प्रवर्तक ऋषि का नाम । ३. उमुचय (नामांतर उभचय) नामक एक चित्रय के पुत्र का नाम । चित्रय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उग्र तपस्या के प्रभाव से बाह्मण वर्ण में सम्मिलित कर लिए गये थे । इस नाम के कई ऋषियों के उल्लेख यत्रतत्र मिलते हैं, जिनमें से कोई मनुपुत्र, कोई सुक्तद्रप्टा तथा कोई सप्त-रियों में से एक माने गये हैं।

कपिमुख-पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कपि-

कपित्थक-कद्रपुत्र एक सर्प का नाम ।

श्रवस् इनका एक श्रन्य नामांतर है। दे० 'कपिश्रवस्'। कपिराय-वंदरों के राजा सुम्रीव का पर्याय। कपिराइ, कपीश आदि इनके अन्य नामांतर हैं। दे० 'सुयीव'। कृपिल-१.विष्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति कर्दम मुनि की पत्नी देवहृति के गर्भ से हुई थी। देवहृति ने भगवान की तपस्या करके उनसे विष्णु के समान पुत्र माप्त की इच्छा प्रकट की। भगवान ने अपने समान केवल श्रपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्भ से जन्म ग्रहण करने का वचन दिया। फलतः देवहृति के गर्भ से कपिल भगवान भी उत्पत्ति हुई। दीर्घकाल तक सांसारिक सख भोगते रहने पर अंत में जब कर्दम और देवहृति को इस जीवन से विरक्ति हुई तो उन्होंने भगवान से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना की। देवहृति के ज्ञान श्रीर भक्ति संबंधी प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो कुछ कपिल सुनि ने कहा वही श्रागे चलकर सांख्य दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिवंश पुराण के अनुसार ये वितथ के और रवेताश्वतर के अनुसार बह्या के मानस पुत्र थे। कपिल के नामपर निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं- १. सांख्य सूत्र, २. तत्वसमास, ३. व्यास प्रभाकर, ४. किपलगीता, ४. कपिल पंचरात्र, ६. कपिल संहिता, ७. कपिल स्मृति, □ कपिल स्तोत्र । दे॰ कर्दम'। २. एक श्राप्ति-विशेष का नाम जो कर्म (विश्वपति श्रव्धि) तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री रोहिंगी के पुत्र थे। ३. कश्यप तथा दनु के एक दानव पुत्र का नाम । ४. कश्यप तथा कद् से उत्पन्न एक सर्प का नाम । ४. विध्य निवासी एक यानर का नाम । ६. रुद्रगर्णों सें से एक का नाम । ७. शिवावतार द्धिवाहन के एक शिष्य का नाम। 🖛 एक यत्त का नाम। १. भद्रारव के पुत्र का नाम।

कपिला-१. करयप की पत्नी का नाम जो दत्त की कन्या थी। २. करयप तथा श्वसा से उत्पन्न एक कन्या का नाम।

कांपेलाश्व-कुवलयाश्व के पुत्र का नाम । कपिवत्-तामस मन्वंतर के सप्तिपयों में से एक का नाम । फरियन-एक ऋषिया नाम । इनके नाम से एक यह भिन्द है जो दो दिन का होता था। फॉपरा करदव नवा दनु के एर दानव पुत्र का नाम । संपिध्यस्-दे० 'क्षिम्पः'। पर्यातर-वंगिम्स् कृतीयक एक गोत्रहार या नाम ।

फार्- पर मध्येशानीन वैष्याव सक्त । क्योत-१ गरुर पे पुत्र का नाम । २. एक तस्त्रज्ञानी

गर्राविका नाम।

ष्ट्रयानक एक सपैराज का नाम जो पाताल के स्वामी थे। कपान नेष्ट्रांन-एक स्वदृष्टा का नाम ।

क्षांतरामन-१. भागवत के धनुसार विलोमन के पुत्र मा नाम । सन्य पुरार्गों में इन्हें धृष्ट, धृति सथवा वृष्टि या पत्र माना गरा है। २. राजा शिवि के पत्र का नाम। देव 'गिवि'।

फबंध-1. वार्त्माकि रामायण के शनुसार द्वटकार्ण्य में रहनेवाले एह भयानक देख का नाम, जिसके मस्तक भिंत गर्भार में बेयल कर्यंथ (धर्) था । इसी से इसका गाम गर्यंप था । इसके पेट में विकास द्वीत थे, वजस्थल में एक भवानक थाँग थी। जाकार पर्वत के समान था चीर भुजाएँ एक-एक योजन लंबी थीं। यह पहले एक गंपर्य था वितु इसने इंड से फगड़ा कर लिया जिसमें वनतेने पत्र से इसके शिर चौर जंबाएँ इसके पेट में एतेंद्र थीं। मतांतर से किसी घाषि के शाप के कारण षे इस प्रकार कुरूप हो गया था। जटायुवध के धनंतर र्माता की सोज करते हुए। समन्तरमण के अपर कींचवन में मनंग मुनि के शांश्रम के पास फर्वंध ने शाकमण ितया। सम ने उसकी भुजाएँ काट डालीं जिससे भुमूपै पान्या में बात हो उसने राम से अपना शरीर जला राणने की प्रार्थना की। महमीभूत होने पर यह सद्गति को प्राप्त हुया चौर विख्यावसु नामक एक दिव्य गरीहर-भारी गंभर्ष के रूप में परिखत हो गया। राम को सीता रा पता यनाने हुए नुश्रीय से उनकी मंत्री करवा कर वह रागण है किस्तें जर्य याजा में सम का बदा सहायक

भिन्द गुरम । २. समंतु मधि के पुत्र का नाम जो व्यास र्वा पर्वान, जिल्ल-पर्वम में थे। है॰ 'क्वेंब प्राथर्वण'। प्रदूरास नामक शिवायतार पे शिव्य का नाम। कर्षय आध्यम-एक ऋषिया नाम जो अध्यवेद के

थादि काषार्व थे । वृद्दारस्यक उपनिषद् के अनुसार इन्होंने परंजीत से अध्यामिविया प्राप्त की थी। दे

फर्वाधन, फाट्यायन-रिपनाद सुनि के एक शिष्य का नाम ।

फर्नर्था-पराशिष मृति थी माशा का नाम। पार्वार-महत्रपुर्वार हिंदी-सालिय के एक प्रसिद्ध संग षरि । निर्मुगोनासना के धांतर्गत पर्यार-पंप के जन्म-वाता, एर रेशांब्रक्षतिहारी चित्रण नथा समाग्र सुवारक। इतकी ताति, असम साता-दिला पादि के संदेश में विज्ञानी में मतनेद है। किन्द्नी है कि इस्टी उपति एक विध्या मायर्थ के गर्म में हैं हैं। दिसमें बाकी के 'लबरवास' नामक सालाब में इन्तें है ह दिया या गाँ में बीट बामक

एक जुलाहे ने इनको उठा लिया। इनका पालन-पोपण उसी के यहाँ हुआ। कबीर-कसौटी नामक ग्रंथ में इनका जन्म १४११ सं० शीर मृत्यु ११७३ सं० लिया गया है। कवीरपंथिकों में शीर कई कथायें प्रचलित हैं जो यत्यंत यस्वाभाविक हैं। श्री एजारी प्रसाद जी दिवेदी का मत है कि कवीर का जन्म 'योगी' (गोसाई) नामक जाति में हुआ था जिसे वास्तव में न हिंदू कह सकते हैं थौर न मुसलमान । यद्यपि कवीर ने खपने गुरु के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनश्रुति श्रीर विद्वन्सरप्टली इन्हें रामानंद की शिष्य-परंपरा में मानती हैं। कुछ लोग शेख 'तकी' को इनका गुरु बतलाते हैं कितु शंतर्सापय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकी से कबीर का परिचय भले ही रहा हो लेकिन कवीर के वे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते। कवीर ने शपने पदों में 'तकी' को सममाते हुए संवोधन किया है: श्रीर नाम लेकर गुरु को संबोधित करना संतों की परंपरा के विरुक्तल विरुट है। कवीर के विवाह के संबंध में भी नतभेद हैं। जो लोग यह मानते हैं कि इनका विवाह हुया था। उनके मतानुसार इनकी की का नाम 'लोई' था जिससे 'कमाल' नामक एक पुत्र और 'कमाली' नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। नाथ-संप्रदाय की साधना कबीर को पूर्वजों से चली आती हुई धरोहर के रत्प में मिली थी। चैप्एव भक्ति का वीज रामानंद से मिला। इसी प्रकार तत्कालीन प्रचलिन सुफी साधना सं भी कवीर प्रभावित हुए। उपनिपदों के वेदांत संबंधी श्रहेतवाद की भावना भी उनको रामानंद से मिली होगी। इन्हीं सच के समन्वय से अपने फ्रांतिकारी व्यक्तित्व की श्रमिट छाप लगा कर कवीर ने श्रपने शमर साहित्य का प्रख्यन किया था। कबीर की धर्म-भावना के अनुसार कवीर के 'राम' निर्मुण राम हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन है। कबीर जाति-पाति विरोधी थे । कमठ-१. व्यधिष्ठिर के द्रदार के एक एत्रिय बीर का

नाम । २. सहानगर में रहनेवाले हारीत नामक एक

माक्षण के पुत्र का नाम । ३. विष्णु से कच्छपावनार का एक नामांतर । दे० 'कृमं' । कमला-१. लक्ष्मी का एक पर्याय! दे० 'रमा'। २. एक

मध्यक्रलीन हरिभक्त परायण महिला ।

कमलाकर भट्ट-गध्य संप्रदाप के शतुयायी । एक विख्यात दार्शनिक खाचार्य का नाम जो खपनी यसाधारण प्रतिसा के कारण 'हितीय मध्याचाये' के नाम से प्रसिद्ध हुये। ये भगवान के सभी अवनारों को पूर्ण मानते थे खीर विजय भागी भागी के श्रानुसार भागवत की क्या कहते थे। भक्तमान के धनुसार इन्होंने घपनी भुजायों पर भगवान के बाबुभी की नप्त मुद्रा धारण की थी।

कमलाज्ञ-नारक के पुत्र का नाम जो त्रिपुरोतर्गत सुवर्ण-पुरी का प्रचीरवर था। इसका वध शिवजी ने विया था। क्यापृ-िरग्यरिंगषु नामक असिद्ध राज्स की खी का नाम । यह तारकानुर के जंभानुर नामक सेनापति की कन्या थी।

करंधम-विष्णु पुराण के श्रनुसार श्रतिभूति नामक एक प्राचीन राजा के पुत्र तथा श्रवीचित्त के पिता का नाम। श्रन्य पुराणों के श्रनुसार ये द्रिभान, द्रिशांव, त्रिसारि श्रथवा त्रिसानु के पुत्र माने गये हैं। महाभारत के श्रनु-सार एक बार इन्होंने श्रपना कर कंपित कर श्रवेक सेनानी उत्पन्न किये थे श्रोर श्रपने श्राक्रमणकारियों को परास्त किया था। इसी कारण इनका नाम करंधम पड़ा था। विष्णुपुराण के श्रनुसार इनके पौत्र का नाम महत्त था।

करंभ-१. अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। २. एक दानव का नाम। ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनु-सार शकुनि के पुत्र का नाम।

कर्रीम-मागवत तथा विष्णुपुराण के श्रहुसार शक्कि के पुत्र का नाम । दे० 'करंभ'।

करकर्षे-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नाम । करका दा- एक राजा का नाम जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी।

करकायु-धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम।
करभाजन-एक प्रसिद्ध भक्त का नाम जो नव योगीश्वरों में
से एक थे। ऋपभदेव के नौ सिद्ध पुत्रों में से एक का नाम।
ये प्रसिद्ध योगी तथा अध्यात्मवित् थे। इन्होंने ही राजा
जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह' पदवी
प्राप्त कर सके थे।

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो कुशल गायक भी थे। २. पर्जन्य सुत नवनंदों में से एक का नाम। दे० 'पर्जन्य'।

कर्रोमन-कश्यप तथा कद् के एक पुत्र का नाम । इनका एक नामांतर करवीर भी है ।

करवीर-दे० 'कररोमन'।

करालजनक-एक धर्मवेत्ता ऋषि का नाम जिनका विषष्ट के साथ चराचरलच्या विषयक शास्त्रार्थ हुआ था।

करिक्रत वतिराशन-एक सूक्तद्रप्टा का नाम । करीश-विरवामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगणों का सामृहिक नाम ।

करूरा-वैत्रस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक का नाम जो दत्त सार्वाण मन्वंतर के अधिपति थे। इनकी संतति कारू-पक नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने केत्रल वायु सेवन कर दीर्घकाल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें मन्वंतराधिप बनाया था।

करेगाुमती-पांडुपुत्र नकुल की पत्नी का नाम जो शिशु-पाल की कन्या थी।

कर्कट-मर्यादा नामक पर्वत पर रहनेवाले एक भील का

कर्कटी-हिमालय के उत्तर प्रांत में रहनेवाली एक राज्सी का नाम जिसे लोगों को मारने का वर मिला हुआ था। बाहर जनसंहार का कार्य कर यह पुनः हिमालय में चली जाती थी जहाँ इसका नाम कंदरा देवी हो जाता था। विपूचिका तथा अन्यायवाधिका इसके अन्य नामांतर हैं। क्कोंटक-अटकुजी महासपों में से एक प्रसिद्ध महा- सर्प जो तच्चक का भाई था। कद्दू ने एक सहस्र सर्प उत्पन्न वित्ये थे जिनमें शेप, वासुिक, ऐरावत, तच्चक तथा कर्कोंटक सुख्य थे। कर्कोंटक ने एक बार नारद से कपट व्यवहार किया था, जिससे कुद्ध हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर बना दिया और साथ ही किल के प्रथम चरण में राजा नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया। किल के प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर में उस वन से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभृत हो रहा था। कर्कोंटक ने नल को देखकर 'त्राहिमाम्' की पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया किंतु कर्कोंटक ने उलटा उन्हें इस लिया। इससे उनका उपकार ही हुआ क्योंकि उसके विष के प्रभाव से उनके शरीर में रहनेवाला कलि नष्ट हो गया।

कर्ण-१. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र। कुंती ने एक वार ऋषि दुर्वासा का विशेष आदरसत्कार किया था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र बताया था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता से सहवास कर सकती थीं। कृंती उस समय कुमारी ही थीं। उत्सुकता वश उन्होंने उसी श्रवस्था में सूर्य का श्राह्वान किया। उसी के फल-स्वरूप कर्ण का धनुप वाण कुंडल कवच सहित जन्म हुआ। किंतु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने नवजात शिशु को अरव नदी में छोड़ दिया, जहाँ से धृत-राष्ट्र के सुत अधिरथ ने उसे उठाकर अपनी पत्नी राधा के हाथ रख दिया। इस सूत-टंपित ने ही कर्ण का पालन पोपण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहलाए। कर्ण को शख्र-विद्या की शिक्ता द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु इनकी उत्पत्ति के विषय में संदेह होने के कारण उन्होंने इन्हें त्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया था। इसके लिए वे परशुराम के पास गये श्रीर श्रपने को वाहमण वताकर शखविद्या सीखने लगे। किंतु एक दिन परशुराम को यह किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह बाह्य ए नहीं हैं तो उन्होंने श्राप दिया कि "जिस समय तुग्हें इस विद्या की विशेष श्रावश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जास्रोगे।" कर्ण की दुर्योधन से वचपन से ही विशेष मित्रता हो गई थी। दुर्योधन के लिए उन्होंने सफलता-पूर्वक ऋरवमेध यज्ञ भी किया था। जिस समय द्वीपदी के स्वयंवर के लिए राजा-गण द्रपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे दुर्योधन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें कर्लिगदेश का अधिपति वनाया था। द्वपद् के यहाँ अर्जुन के पूर्व कर्ण ने मत्स्य-वेध किया था किंतु द्रौपदी ने, सूत-पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याह करना अस्वीकार कर दिया था। कर्णं ने इससे ऋपने को विशेष रूप से श्रपमानित समभा था। इनकी श्रर्धांगिनी का नाम पद्मा-वती तथा पुत्रों का वृपकेतु, वृपसेन तथा चित्रसेन ग्रादि मिलता है। कर्णे की प्रतिद्वंद्विता ऋर्जुन से वचपन से ही प्रारम्भ हो गई थी। कर्ण के सूत-पुत्र के रूप में विख्यात होने के कारण ऋर्जुन बराबर उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें कर्ण के अपने वड़े भाई होने की वात ज्ञात न थी। भीष्म भी कर्ण को इसी कारण श्रधिरय ही कहते थे। कर्ण ने पाँचों पांडवों का वध करने का प्रण किया था, कितु

श्चर्या माना हुँनी के पटने पर उन्होंने अपने प्रसासी चर्तुन है। का एक ही सीमित वर लिया था। कर्ण दान-यार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी यह स्वाति सुनकर ही हुँदू इनदे पास उस सुंदल तथा करच की सींगने छाये थे, तिनवे साथ इनका जन्म ग्रह्मा था। वर्ण ने अपने रिता मूर्य दे द्वारा इंड की प्रवर्चना को जानते हुए भी उन्हें ये धर्माय मुंगल-एवच दे दिये थे। उसके लिए इंद्र में उन्हें पुरु बार के सबोग के लिए शपनी शमोध शक्ति दी थी, रिपाम किमी का भी वध, निश्चित था। कर्ण उसरा प्रयोग प्रजुंन पर करना चाहते थे वितु दुर्योधन के महने पर उन्हें उससे भीम-पुत्र घटीत्कच का संहार करना पदा था। जारों की जस्या पर लेटे हुए भी म ने कर्ण से वांनी से सुनी हुई। उनके जन्म की कथा के। आधार पर पोट्यों ना साथ देने के लिए क्हा था। किनु वर्ण वा उत्तर थाः ''मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। इस युद्ध के समर में उसे किसी प्रकार घोष्या नहीं दे सकता।" मताभारत में भीतम तथा द्वीग के बाद कर्ण कीरवीं के मैनापनि बनाये गये थे जीर तीन दिन युद्ध का संचालन यरने के बाद शर्जन के ताथीं उनका वध ग्रुत्रा था। २. मेवाद के एक राजा जो। महाराजा। प्रतापसिंह के पीठ चीर रामा धमरमिद के प्रच थे। इनके विता के समय में ही सुगलों के निरंतर घाक्रमणों के कारण राज्य की रापरचा विगत गई थी जिसमें अवकर उन्होंने सं० ४६७१ में वर्षांगीर से सचि कर ली। तभी से राज्य का सारा पाम-ताज कर्णनित देखने लगे थे विनु इनका बास्तविक राज्यभिषेक्र सं० १६७६ में हुखा। संधि के फलस्वरूप र्गानि स्थापित हो जाने के कारण इन्हें राज्य व्यवस्था में एट मधार काने का शबसर मिला। इन्होंने शपने राज्य-नात में कई महल बनवाये, धनेक भन्न प्राचीरों का पुनीनमांग फराया खीर कुछ पुराय कार्य भी विचे । सं० १६६६ में प्रनका हेरान्त हो गया। ३. गुजरात के प्रसिद्ध गण भीमदेव के पुत्र का नाम जिनका राज्यकाल सं० ११२० से ११४० तक रहा । इनके पुत्र का नाम जब-मिह सिद्धगत था। ४. गुजरात के ही एक प्रत्य पाहुरव राजा गां नाग जो सारंगदेव के पुत्र के सीर जिनका राज्यवान सं० १३४३ से १३३० तक माना ज्ञाना है।

कराप-कवि त्रातिपर एक मंत्रहच्या वार्विका नाम । प्राणीयतः कविमोदी व्यक्तियों का नाम । प्राणीयट परिवर्षीय एक राजा का नाम । मार्वा स्थान-(विभिन्न)-व्यक्तिस-क्रातिया वक्र जीवन

गण भावम्-(संगिगम्)-श्रंगिगम्-हानीपण एक मंत्रह्राह्या भारतीय

गानां पुत्र वासिष्ठ-वसिष्ठ तुत्रोत्यस एक संग्रद्रस्य का साम !

प्रतिका १. पर्नुता के भाई की शि पती का नास। इतके पर नाम कानुनास नास के दी पुत्र थे। २, एक चार्यक्ष राजास।

ष्टिक्ति रहें नाप्ययुक्ति एक प्रायः स्वास्ति । या ध्या अष्टपेश्वर सन्तितः के एक सागपति । जिनके पिना । का नाम कीतिसानु सीर प्रयाका नाम सर्वता था । इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से मानी जानी है। इनहा विवाह स्वायंभुव मन्न की कन्या देवहूर्ति से हुया या जिससे लोक प्रसिद्ध महर्षि कपिल की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सांस्य दुर्शन की रचना की। योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए कर्डम ऋषि ने दस सहस्र वर्ष घोर तपस्या की थी। दे० 'कपिल' तथा 'देवहूर्ति'। कर्मचंद-स्वामी रामानंद की परंपरा के प्रसिद्ध वैत्यव शाचार्य स्वामी श्रानंतानंद जी के प्रधान शिष्यों में से

्रम्ब का नाम । दे० 'धर्मतानंद' । कर्मजित-राजा बृहरसेन के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सर्तंजय था।

कर्मश्रेष्ठ-स्वायंभुव मन्वंतर में पुलह तथा गति के तीन पुत्रों मूँ से ज्येष्ट वा नाम।

कर्माचाई-जगन्नाथ पुरी में रहनेवाली एक भक्तिपरायण् महिला जो नित्यप्रति प्रातःकाल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करती थी किंतु स्वच्छता छादि का बिशेष ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन एक संत ने इनको विधि-निषेध का पालन न करने के लिए बहुत फटकारा जिससे प्रभावित होकर उस दिन यह विधियत स्नान करने लगी जिन्नसे वालभोग में देर हो गई। इधर भगवान दुसी हुए छोर पंडों ने जब पट खोला हो देसा कि श्रीमुख में खिचड़ी लगी हुई हैं। भगवान ने पंडों को छादेश दिया कि में विधिनिषध का पालन नहीं चाहता केवल प्रेम चाहता हूँ। कर्माबाई को उसी प्रकार मेरा भोग लगाने दो जैसे यह पहले लगाती थी। चाई जी की दिनचर्या पुनः पूर्ववन् चलने लगी छोर पंडों ने छपनी गलती स्वीकार की।

किमन्-श्रकाचार्य के चार पुत्रों में से किनिष्ठ का नाम। कलंकी-विष्णु के श्रंतिम श्रवतार को किक या कर्लकी अवतार कहते हैं। है० 'किकि'। कलरा-एक सर्व का नाम।

कलहा—सौराष्ट्र निवासी भिछ नामक एक बाहाण की पत्नी का नाम जो बड़ी कर्करा थी। एक बार जब इससे श्राह-पिराट को गंगा में स्थापित करने के निव्वहा गया ना इसने उसे ऐसे कुएँ में टाल दिया जिसमें मल-मूछ फेंका जाता था। फलस्बस्प उसे पिशाच योनि बास हुई। तदनंतर धर्मदेच ने हादशाघर मंत्र हारा इसका उद्धार किया। खगले जन्म में धर्मदेच खार कलहा दशस्य तथा कीशल्या के रूप में खबतिन हुए और उनके पुत्र राम हुए।

कला-१.फर्नेम तथा देवहृति की नव कन्नाणों में से पहली का नाम जो भरीचि छापि की पंधी थीं श्रीर जिनके गर्म से परवप तथा प्रिक्षा नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। २.विभीषण की ज्येष्ट कन्या का नाम जो श्रशोक वाटिया-स्थित संशा का कुशल ममाचार बरावर निया कस्ती थी।

कलावती-लीलावती की कन्या का नाम । इसने एक वार संपन्नागरण के प्रसाद का श्रवमान किया था, जिसके पलस्वस्त इसे बहुत कष्ट केलने पढ़े। बाद में इसकी संख्यनारावण में बढ़ी निष्ठा हो गई। कलि-एक युग-प्रवर्तक देवता का नाम । इन्हीं के नामा-जसार चौथे युग का नाम कलियुग हुआ। कलिपुराण के अनुसार द्वापर के अंत में ब्रह्मा ने अपनी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति की। अधर्म की स्त्री नाम मिथ्या था जिससे दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दंभ ने अपनी भगिनी माया से विवाह किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ लोभ ने अपनी भगिनी से विवाह किया जिससे क्रोध नामक पुत्र श्रीर हिंसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्रंत में क्रोध श्रौर हिंसा का विवाह हुत्रा, जिससे किल नामक पुत्र श्रीर दुरुक्ति नामक कन्या उत्पन्न हुई। कलि श्रीर दुरुक्ति के विवाह से भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक कन्या उत्पन्न हुई । इनके पारस्परिक विवाह से नित्य नामक पुत्र श्रीर यातना नाम की कन्या उत्पन्न हुई । कलि का श्रायुष्काल चार लाख वत्तीस हज़ार वर्ष माना गया है, जिसके खंत में कल्कि अवतार होगा। आर्थ भट्ट के मत से किल १४७७६१७४० दिन रहता है। दमयंती के स्वयंवर में देवताओं के अपमान का बदला लेने की इच्छा से कलि ने राजा नल को अनेक क्लेश दिये थे।

किल प्रागाथ-१. राजा विल के एक पुत्र का नाम।२. महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम जिन्होंने द्रौपदी-स्वयंवर में भाग लिया था। ३. कृतयुग के एक दैत्य का नाम।

कलिल-सोम के पुत्र का नाम।

किलक-विष्णु का अंतिम ध्रवतार । किल्क पुराण के श्रनुसार यह कलियुग के श्रंत में होगा। कल्कि भगवान कलि का संहार कर फिर सतयुग का आविभीव करेंगे। साथ ही पदमा के रूप में लक्ष्मी अवतार लेंगी। कल्कि इनका पाणिबहण करेंगे। तदनंतर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 'शांभल' नगर में ये वास करेंगे। वहाँ बौद्धों का दमन तथा कुथोद्र नामक राज्ञसी का वध करेंगे। इसके वाद मल्लाह नामक नगर से श्रवरुद्ध शशिष्त्रज नामक राजा की मुक्ति होगी। मल्लाह के निवास-काल में शय्याकर्ण नामक एक राजा से इनका युद्ध होगा। तदनंतर भूलोक के समस्त अत्याचारियों के विनाश के बाद सरवयुग का त्राविर्भाव होगा । भूतल पर देव तथा गंधवं श्रादि प्रकट होंगे । किक भगवान वैकुंठ लौट जायेंगे । कल्पतरु-कल्पवृत्त का पर्याय । देवलोक का एक वृत्त जो समुद्र-मंथन से प्राप्त हुए चौदह रत्नों में माना जाता है। यह इंद्र को सिला था। पुराणों के साधार पर लोगों का कहना है कि यह मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। एक कल्प तक इसकी श्रायु मानी गई है।

कलमाप-करयप तथा कर्तू के पुत्र का नाम।

कल्याग् - सिंधु देश के पाली नामक गाँव के निवासी एक वैश्य का नाम जिसकी कन्या का नाम इंदुमती तथा पुत्र का नाम वल्लाल था।

कल्याण-संगीत शास्त्र के श्रनुसार एक राग का नाम। इसमें मध्यम, तीव तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। श्राज-कल 'कल्याण' से 'शुद्ध कल्याण' नामक राग का वीध होता है जो एक श्रोड्व संपूर्ण राग है। इसका विस्तार मंद्र सप्तक में अधिक होता है और गंघार तथा पंचम इसके मुख्य स्वर हैं। इसका न्यास अधिकतर मंद्र पंचम पर होता है। कालांतर में प्रसिद्ध पारसीक संगीतज्ञ तथा कवि अमीर खुसरों ने इसी से मिलते-जुलते 'यमन' नामक राग का आविष्कार किया जो वड़ा लोक प्रिय हुआ। दे० 'यमन' तथा 'यमन कल्याण'।

कल्याग्रदास-१. रामांनदी संप्रदाय के एक प्रमुख प्रचारक जो पौहारी जी के शिष्य थे श्रीर नाभाजी के गुरु श्रप्रदासजी के गुरुभाई थे। २. एक श्रन्य वैष्णव भक्त जो प्रसिद्ध संत धर्मदासजी के पुत्र थे। ३. मारवाइ के एक वैष्णव संत का नाम।

कल्यागादेवी-राजा जयंत की कन्या का नाम जो काशी के राजा जयापीड़ की पत्नी थीं।

कल्याण्यर्मा-एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनका जन्म ४०८ ई० के लगभग माना जाता है। सारावली नाम का इनका रचा हुआ एक प्रसिद्ध ज्योतिष-प्रंथ है जिसकी रचना प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के बाद हुई थी। ये बघेल जित्रय थे श्रीर देवग्राम नामक स्थान में निवास करते थे। ब्रह्मगुप्त ने श्रपने श्रंथ में इनका उल्लेख किया है। कल्याग्रसिंह—जगकाथजी के एक श्रनन्य भक्त जिन्होंने 'राम' और 'जानकी' का उच्चारण करते हुए प्राण्स्याग

कल्यािंगिनी-१. धर नामक वसु की स्त्री का नाम । २. एक अप्सरा का नाम ।

किया था।

कविचन्-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कवष ऐल्र्ष-१. एक स्त्तद्रष्टा का नाम। ये कुरुश्रवण के उपाध्याय थे और ग्रुदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम इल्रूप था। २. एक आचार्य का नाम जो युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे।

कविषा-एक ऋषि-पत्नी का नाम जो तुर नामक ऋषि की माता थीं।

किन-१ शुक्राचीर्य का एक नामांतर। २. स्वायंभुव मन्वंतर में भ्रुगु के तीन पुत्रों में से किनिष्ठ का नाम। इनके
पुत्र प्रसिद्ध दशना ऋषि थे जो प्रसिद्ध स्कद्धप्टा हुए।
३. राजािष प्रियमत तथा विहिष्मती के दस पुत्रों में से
किनिष्ठ का नाम जो वाल्यावस्था से ही विरक्त हो
गये थे। ४. उरुत्तय नामक एक चित्रय राजा के
पुत्र का नाम। १. तामस मन्वंतर के सप्तिर्पयों में से
एक का नाम। ६. रैवत मनु के दस पुत्रों में से पाँचवें
का नाम। ७. ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों
में से ज्येष्ठ का नाम। म. वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में
से किनिष्ठ का नाम। ६ दुरितचय नामक चित्रय के पुत्र
का नाम, जो अपने तप के वल पर बाह्मण हो गया
था। १०. कोशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक का
नाम। ११. कुष्ण के एक प्रपीत्र का नाम।

किविजी-नाभादास के अनुसार एक प्रमुख भक्त जो नवधा प्रेमा तथा परा आदि भक्तियों के रत्नाकर माने जाते थे और जो नव योगीश्वरों में से एक हैं। दे० 'योगी-श्वर'। यशिर्ध-चित्राय के पुत्र का नाम ।

गुज्यबात-एक विष्ट्-विशेष का नाम । समा की मानस-गुज्यबात-एक विष्ट्-विशेष का नाम । समा की मानस-गुज्या संभ्या पर देखे शादि मोहित हो गये जिससे उनका चौद्विट्ट हम लटकी के जपर गिर गया थीर इसी से हमती ट्यानि हुई । गुज्या-बायुग्राम के अनुसार उपमेन की कल्या का

्याम । फरा-पुरस्या के वंशन सजा सुदोय के पुत्र तथा । यायु के । पीत्र गा नाम ।

कराय-एक शामाप्रवर्तक धापि का नाम । यसु-वेदि के एक राजा का नाम जिनकी दानवीरता की प्रशंसा प्रवातिथि काय्य ने की है।

करवप-तमा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सप्तर्पियों में में एक । ये स्टिकतां प्रजापितयों में प्रधान माने जाने हैं। इनकी सान निर्मा थीं जिनसे देवी, श्रासुरी, मानमा फादि श्रनेक प्रकार की स्टियों उत्पन्न हुई थीं। इनकी दिनि नामक नीसे देख, श्रदिति से देवता (शादित्य-गए) विनता से मेचर जीव (पत्ती श्रादि) कब् से सरी-यम यम, सुमि में मो-मिएप शादि, दनु से दानव तथा सरमा से स्वान शादि पशु उत्पत्त हुए। मार्कपटेय तथा हिम्बंश पुगानों के श्रनुमार कश्यप के दिति, श्रदिति, दनु, मिनना, कब्द, स्वप्ता, मुनि, कोषा, श्ररिष्टा, इस, ताझ, इना तथा प्रधा नाम की तेरह निर्मा थीं। कश्यप का शब्दार्थ कल्छन श्रथमा कब्रुशा होता है। शतपथ बात्मण

में पदा गया है कि मजापति ने कन्छ्य का रूप धारण करके सारी सृष्टि का निर्माण किया । विष्णुपुराण के प्रमुखार भी किए की उत्पत्ति वामन रूप में करवय छीर प्रदिति से हुई थी । करोडि-महापे उदालक के सिल्य तथा खटायक के पिता का नाम । स्वयुक्त साहार के प्रमुखार से बालवान्य के

का नाम । शतपथ बाक्षण के ध्यनुसार ये बाज्यवस्य के समराजीन थे। श्रीहि, यब श्रादि नव श्रान्यों को नवाज साम करने हे श्रनैतर गाने की श्रवा हुन्होंने की ध्यारंभ मगाई थी। श्राद्यनायन सृष्य सुत्रों में ब्राम बज्जान-तर्पण के प्रसंग में भी हुनका उन्होंग्य है। कहोल शौषीतिक

्रत्या पुरु बन्य नामीतर् है। दे० 'बन्धका'। कहोन्य कार्यात्रकिन्दे० 'बन्नोट'।

कारत का प्राप्त करिया का नाम जिनका उन्लेख को त्रायन एक प्रार्थीन करिया पर नाम जिनका उन्लेख को तुद्ध संबंधी मंत्री के संबंध में मिनता है। को त्रायन के रायक मार्गय का एक नामांतर । र. भागवत

नवा विष्यु पुरास के प्रमुक्तार भीत के एक पुत्र का नाम । चारुपुरास में इनका नाम बांचनव्रभ मिलना है । प्रचित्त मालिनी-जुरु पूर्णिस प्रामुम जिसे प्रयाग में

ं माराग्नान पर्यने में मुलि शास हुई थी। स्टोट्य-संगिरस् कुलेश्वस एक गोहरार नया अबर का

माधनायन एक ग्रेयारस्य मा नाम जिसके मत का जानेस विमये स्थि में प्रस्मक में निन्ता है। मिद्राय (सेट्रा)-प्रमार कुनोपक एक गोजकार का स्थार।

भौगात- १. उरमन्तु एजारक एर आवार्ष का नाम ।

२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली ए जाति-विशेष का प्राचीन नाम । यह प्रदेश घन्छी नस्तरे घोटों के लिए प्रसिद्ध हैं । काक्सुश्रांडि-भगवान के एक भक्त जो काँवे के रूप में

कार्कभुशाउ-भगवान के एक मक्त जा काव के स्पन्न रहते हें खोर जिनका मानस के खनुसार कभी नार नहीं होता। ये पूर्व जन्म के बाल्ल थे किंतु लोमरा मुनि हं शाप से कौवे की योनि में था गए खोर प्रकारड झांग हुए। ये राम के बालरूप के उपासक थे।

कुष् । य राम के यातारूप के उपासक या काकी-१. स्कंद के शरीर से उत्पन्न होनेवाली मातृज्ञां में से एक का नाम । २. करयप तथा ताम्रा की कन्यां

में से एक का नाम । काकुत्स्थ-ककुत्स्थवंशीय राजायों का पैत्रिक नाम । राम, दशस्थ घादि इसी वंश के थे । दे० 'ककुत्स्य'। काकेयस्थ-फुल्ए पराशर कुलोलान एक गोत्रकार का

नाम। काज्ञीय त्–दे॰ 'दीर्घतमस्'। कारव–१. एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने स्वर-रिषयक मत का प्रतिपादन किया था। २. वसिष्ठ गोत्रीय ऋषिगणों का सामृहिक नाम। २. व्यास की याज्ञवल्ल्य

काएवायन-श्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । काएव्यायन-एक श्राचार्य का नाम । कारथक्य-एक मार्चान ऋषि का नाम जिन्होंने श्रथे-विप-यक विचार किया है।

शाखायों में से एक का नाम।

कात्यायन-१. विश्वामित्र कुलोत्पत्त एक प्राचीन घरि का नाम जिन्होंने श्रीतस्त्र, गृत्यस्त्र तथा प्रतिहारस्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। २. गोमिल नामक एक प्राचीन घरिष के पुत्र का नाम जिनके बनाए हुए गृत्यसंग्रह छुंदोपरिशिष्ट खोर कर्मप्रदीप ग्रंथ हैं। ३.एक बौद्ध श्राचार्य जिन्होंने 'ग्रमिधमं ज्ञान प्रस्थान' नामक ग्रंथ की रचना की। इनका समय बुद्ध के लगभग ४१ वर्ष बाद माना जाता है। ४. एक श्रन्य बौद्ध श्राचार्य जिन्होंने पानि-व्याकरण की रचना की श्रोर जो पानी में कष्वयान नाम से प्रसिद्ध हैं। ४. श्रमिद्ध महर्षि तथा व्यावरण

शास्त्र के प्रगोता जिन्होंने पाणिनि की चटाध्यायी का

परिशोधन कर उस पर चार्तिक लिग्वा था । कुछ विद्वान

मालतप्रकाश के रचियता घरराचि को इनसे श्रमित मानते हैं; किनु इस कथन के लिए कोई ठोन प्रमाण नहीं है। कात्यायन का समय मैत्रसमुलर के श्रनुसार चौथी शनान्दी ई॰ पू॰, गोन्द्स्टकर के श्रनुसार दूसरी शतान्दी ई॰ प॰ तथा वेयर के श्रनुसार ईसा के जन्म के २१ पर्ष प्रदेश । न्याकरण के श्रतिरिक्त श्रीत सूत्रों गया यत्रवेंद्र प्रातिशास्य के रचियता भी कात्यायन ही माने जाते हैं। वेयर ने इनके सूत्रों का संपादन किया है। एन्हें एक रमृति अंथ का रचियता भी माना जाता है।

पधामरित्मांगर के घनुसार ये पुष्पदंत नामक गंवेष फे स्पानार थे। फारपायन के नाम पर प्रसिद्ध सभी मंथों की सूची निम्नतिष्तित हैं:-१. श्रीतसूत्र, २. इंटि-पद्मि, २. गृयपरिशिट, १. कमें प्रजीप, १. त्रिनीटिक

पद्ति, ३. गृयपरिशिष्ट, ४. कर्म प्रदीप, ४. त्रिनोटिक स्व, ६. श्राद फल्प मूब, ३. परावंध मूब, ६. प्रतिहार सूत्र, ६. आजश्लोक, १०. रुद्रविधान, ११. वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, १३. कात्यायनी शिचा, १४. स्नान-विधि, १४. काायायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, १७. कात्यायन वेद प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, १६. कात्यायन स्मृति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, हेमाद्रि तथा विज्ञानेश्वर श्रादि ने किया है), २०. कात्यायन गृह्य कारिका, २२. वृषोत्सर्ग-पद्धित, २३. श्रातुरसन्यास विधि, २४. गृह्य सूत्र, २४. श्रुक्त युद्धः प्रातिशाख्य। २६. प्राकृत प्रकाश तथा२७. श्रीभधर्म श्रान प्रस्थान। उपर्युक्त सभी ग्रंथ अमवश वर्रुक्त कात्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं। कात्यायन स्मृति—अष्टादश स्मृतिग्रंथों में से एक जिसके रचिता महर्षि कात्यायन वताये जाते हैं, किंतु यह ग्रंथ इस समय श्रिपाप्य है।

कात्यायनी-१. याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में से एक का नाम । इनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी अध्यास्मविधा में पारंगत थी, किंतु सांसारिक विषयों में कात्यायनी का ही मत मान्य था। २.देवी के एक रूप विशेप का नाम। कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम प्रजित होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। देवी की यह मृति दस भुजाओं से युक्त है श्रीर वे सिंह पर समारुइ रहती है। इसी रूप में इन्होंने सौ वर्ष के युद्ध के उपरांत महिपासुर नामक एक भयकर दैत्य का वध किया था। इस रासन् ने देवताश्रों को नाना प्रकार के कप्ट दिये थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने त्रिदेवों की प्रार्थना की। अत्यंत कृद्ध होने के कारण त्रिदेवों के से एक तेज निकला जिसने स्त्री का रूप धारण करके महिपासुर का वध किया। यही कात्यायनी देवी थीं। इनके अवतार का एक और कारण था। महिपासुर ने एक बार परम रूपवती छी का रूप धारण करके कात्यायन के शिष्य को मोहित करना चाहता था जिससे मुद्ध हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि स्त्री के हाथ से ही तेरा वध होगा। दे० 'महिपासुर' तथा 'कात्यायन'। ३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका प्रेम गोपियों के प्रेम के वरावर था और जो गान विद्या में भी वड़ी निपुरा थीं।

कादंवरी-संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि वाण्मह द्वारा प्रणीत एक विख्यात अंथ का नाम जो काव्यमय गद्य में है और अपनी विशेषताओं में वेजोड़ है। इसमें राजा चंद्र-पीड तथा गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या कादंवरी का प्रेमोपाख्यान वर्णित है। कादंवरी इस कथा की नायिका है। इतना औह, प्रांजल तथा आलंकारिक गद्य विश्व-साहित्य में दुर्लम है। वाण की प्रतिभा के संबंध में एक उक्ति मसिद्ध है; "वाणोच्छिप्टं जगत्सवें" अर्थात् कोई ऐसी अन्ठी उक्ति नहीं जिसे वाण ने पहले से ही ग कह रक्या हो। दे० 'वाण्मह'।

न्हर-१. विट्टल जी के पुत्र का नाम। २. उक्त अंथ ही त्रनुसार एक अन्य सध्यकालीन वैष्णव सक्त गनाम।

'हरदास-१. रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख

प्रचारक और भक्त जो पौहारी जी के शिष्य थे श्रौर श्रम्रदास जी के समकालीन थे। २. 'बुढ़िया' नामक ग्राम में रहनेवाले एक विख्यात वैष्णव भक्त का नाम जो किन्हीं सोभूराम जी के शिष्य थे।

कान्हरा-भारतीय संगीत पद्धति का एक श्रसिद्ध राग । कान्हरे अठारह प्रकार के होते हैं किंतु अधिकतर कान्हरा से दरवारी कान्हरा का बोध होता है। इस राग का श्राविष्कार तानसेन ने किया था श्रोर सम्राट् श्रकवर को यह वहुत मिय था। उनके दुरवार में वहुधा इस राग का जालाप होने के कारण इसका नाम दरवारी कान्हरा ·पड़ गया। इसमें ग, ध नि कोमल तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। रे ग श्रीर ध का इस राग में प्राधान्य रहता है। गंधार सदा वक और श्रांदोलित तथा मध्यम का श्रंश लेकर लगता है। गंधार की ही माँति धैवत भी श्रांदोलित रहता है और निपाद का ग्रंश लेकर लगता है। इसके नाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही श्रधिक होता है। प्रकृति शांत और गंभीर होने के कारण यह राग भक्ति रसात्मक पदों के लिए यह वहुत उपयुक्त है। यही कारण है कि संतों के पदों में कान्हरे और विलावल बहुत मिलते हैं।

कार्मेंद्-एक ब्रह्मिष का नाम जिन्होंने राजा श्रंगरिष्ट को धर्म, अर्थ, काम धौर मोच के संबंध में उपदेश दिये थे। कामंदक-'कामंदकीय नीतिसार' नामक अंथ के रच-यिता एक प्रसिद्ध नीतिविशारद का नाम। इन्होंने अपने अंथ में चाएक्य का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि ये चाएक्य के बाद हुए थे।

काम-१. दे॰ 'कामदेव'। २. संकल्प के पुत्र का नाम। ३, धर्म ऋषि के एक पुत्र का नाम। ४. परश्चराम के एक भाई का नाम। ४. वैवस्वत मन्वंतर में बृहस्पति के दोहित्र का नाम।

कामकला–एक गोपी, जो राधा की सखी थी । कामकायन−विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोत्रकार व्यह्मर्पि का नाम । कामठक–एक पौराणिक सर्पे ।

कामदेव-प्रेम के देवता। घटनेद में अहेत में सर्वप्रथम इच्छा की उत्पत्ति मानी गई है। यह इच्छा ही छागे चल कर प्रेम के देवता के प्रतीक-स्वरूप कामदेव के नाम से स्वीकृत हुई। अथवंवेद में इनकी उत्पत्ति के संवंध में लिखा है: "काम की उत्पत्ति ही सर्वप्रथम हुई थी। उनकी समानता देवता प्रजापित और ममुप्य कोई भी नहीं कर सकते।" इसके अतिरिक्त कामदेव को इन सबसे महान भी कहा गया है। तेत्तरीय बाह्मण के छनुसार इन्हें न्याय के अधिष्ठाता धर्मराज तथा विश्वास के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कहा जा सकता है। हरिवंश पुराण में इन्हें लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है। कुझ स्थानों पर इनके संबंध में बह्मा के पुत्र होने के उत्लेख भी मिलते हैं। इन्हें घात्मभू, खज तथा घनन्यज्ञ भी कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है इनका जन्म स्वयं ही बिना माता-पिता के हो गया था। पुराणों में

इनरी मी या नाम रित घयवा रेवा मिलता है। एक द्वार शंहर का प्यान भंग परने के कारण इनके भस्म तीने की तथा भी मिलती है। इस प्रकार अपने पति का मर्वनाश देगकर एनकी की रति के विलाप करने पर शंकर ने उसके खंगरीन होकर भी जीवित रहने तथा कृष्ण रे पन्न प्रमुख्न के रूप में जन्म लेने की बात कही थी। रिवेमर्गा के वर्ध में प्रयुक्त का जन्म हुआ था। घोर रिव नावावनी के क्ष में उच्छत हुई थी। प्रमुग्न के पुत्र का नाम खनिक्य तथा पुरी का नाम बूपा मिनता है। काम-देव के साथियों में दर्सत का नाम निया जाता है। इनका वाहन को दिन प्रथमा शुरू है और घरा फुलों का धनुप-याग पटा जाना है। इनकी ध्यजा में मकर का चिद्ध है। दे० 'प्रनंग'। कामभेतु-समुद्र-मंथन में शास चौद्र रहीं में से एक का नाम जिनमें नथेष्ट वर की प्राप्ति हो सकती है। फासप्यज्ञ नामादास के अनुसार एक मध्यकालीन प्रसिद्ध र्धनात सक । इनके रोप तीनों भाई उदयपुर के राखा की नौक्षी करने थे किनु ये फेबल एरिभजन करते थे

पर पा जाया करते थे। एक बार ट्रांक भाई ने पूछा कि जंगत में मर जाने पर पुरुष जालावेगा कीन? कामध्यज ने उत्तर दिया कि निमका में दाम हूँ वहीं जलावेगा भी। सगयानुसार जंगल में ही उत्तकी मृत्यु हुई जहाँ राम दी पाजा से हुनुमान ने उत्तका दाह-संस्कार किया। फागरूप एक तिथं का नाम। वर्तमान रंगपुर, जलपाई गुरी तथा एवं विहार चाहि पालाम के जिले प्राचीन रामस्य अदेश के जंगर्गत माने जाते हैं। कथा सरिस्सा-गर तथा परंग लोड प्रचित्त कथाओं से जात होता है कि प्राचीन काल में दिसी समय यह प्रदेश कीन साधना वा मुद्दा केंद्र रहा है। कामलना-एक गोर्स। राधा की सर्चा।

जीर जंगल में पढ़े रहते थे। फेपल भोजन मात्र के लिए

फामली-प्रस्तुसम री माता का नाम। इनका नामांतर रेएम है। २० 'रंगुरा'।

फार्माही-सामस्य भांत की फार्मपीटस्य देवी का नाम।
नगतमुर नामक एक देख ने इनके पाणियहरा की इच्छा
भारत की भी जिस पर एन्होंने यह प्रतिषंध लगाया कि
ऐसा नभी तो परना है जब वह देवी का मंदिर रातोंगत वैपार गया दे। नगतमुर ने नगताल विश्वकर्मा
तो परा पर मंदिर बनाने की खाजा दी वित्त देवी ने
पारें ए एक्टर अपन पर जाम्मिक सीच व्यक्तीत होने
के पूर्व में एक्ट्रों में प्राताबात की सूचना दे दी
दिगत देख की इन्छा पूर्व न हो सदी। इस पर खुद्र
हो उनके नारे महाई का प्रय पर दिया। वर्तनान
समाना देवी को मंदिर नगतानुर ना बनवाना हुता
महा प्राता दे किये गत १८६७ में काला पहाल में नरनगरान के सारता हो की सह वर दिया।

शिमोधा-रिमम्बद्ध की चार क्याची में से एवं का नाम विवर्ण उपनि पमृत्य दे किन से मानी पानी की चीर रिवे पिछ श्री प्रदेश की के रूप में करण दिया। विवर्ण महासान के सनुसार सरम्पार्क तट पर विवत

पुक वन का नाम जिसमें पायउवों ने गुप्तवास किया था। काम्या-कर्डम प्रजापित की एक कन्या का नाम। कायनि-भृगुकुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम। कायव्य-चृत्रिय पिता तथा निपाद माता से उत्पन्न एक दस्यु का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो वाल्लण की रचा करने के कारण सद्गति को प्राप्त हुआ था। कार्राक-श्रांगिरस् कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम। कार्रार्थ-श्रांगिरस् कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम। कार्रार्थ-श्रांगिरस् कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम। कार्रार्थ-श्रंगिरस् कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम। कार्राप्र-विद्यामित्र के पुत्र का नाम।

कारुकायग्।-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कारूपक-करपक प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम जिसका पुत्र दंतचक भारतयुद्ध में कोरवों के पन्न में था। कारोटक-शंगिरस् कुलोलन एक गोत्रकार का नाम । कातेवीये-ईत्य राजा कृतवीर्य के पुत्र का नाम । इनका वास्तविक नाम शर्जुन था। दत्तात्रेय की कृपा से सहस्र भुजाएँ प्राप्त होने पर इनका नाम सहस्रार्जन हो गया। सहस्रार्जुन कार्तवीर्य ने वायुपुराण के घनुसार म्४००० वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया धीर ऐरवर्य, वेभव तथा पराक्रम में इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं था । महस्र भुजायों के प्रतिरिक्त दत्तायेय भगवान से इन्हें एक स्वर्णमय रथ मिला था, जिसकी सर्वत्र ययाधगति थी। साथ ही यह वरदान भी मिला था कि सुद्ध में इन्हें कोई जीत नहीं सकता और समस्त भूमण्यल में इनका एकच्छत्र राज्य होगा। एक बार श्रपनी सियों के साथ जलविद्यार करते हुए इन्होंने अपनी सहस्य भुजायों से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि नमंदा की उल्टी धारा ने स्वर्णमय शिवलिंग

पशु की भाँति अपनी राजधानी के एक कोने में वैधवा दिया। वासुपुराण के अनुसार इन्होंने लंका पर शाक मण कर वहाँ रावण को केंद्र किया था। इस प्रकार कार्तवीर्य अपरिमित शक्ति और ऐरवर्य से मदांध हो मनमाना अत्याचार करने लगा। एक वार जमदृत्ति के आश्रम में जाकर इन्होंने कामधेनु को श्राप्त करने वी इन्छ। शस्त्र की जिनु महिष् ने इसे शम्बीकार कर दिया। इस पर इन्होंने जनदित का विधकर बनात् कामधेनु का अपरिस्त कर निया। उस समय परश्राम अनुपरिका

की उपासना में रत राजसराज रावण के यज्ञपात्र प्रादि को दूर बहा दिया। इससे फुद्ध हो रावण ने इन पर

श्राक्रमण कर दिया किंतु इन्होंने उसे परान्त कर बन्य

थे। साने पर उन्हें जब यह समाचार मिला तो उनते कीथ का दिशाना न रहा और तत्काल ही कार्तवीय ता चय परके दक्तीने इदीय बार प्रश्वी को प्रधियों से रहित करने की प्रतिका की और खपनी यह प्रतिका उन्होंने हिं। भी भी। मतांतर से पानंबीय के मनमाना प्रत्या चार से तंग देवनाओं की प्रार्थना पर विष्णु ने परणुतान का जातंबीय जा गए किया था। देव

या 'प्रयतार प्रदेग कर कार्तवीयं ना यथ किया था। दे॰ 'नानदक्षि'तथा 'परशुसम'।

कार्तिक-१. वर्ष के वारह महीनों में से एक का नाम। २.कार्तिकेय का एक नामांतर। दे॰ 'गणेश' तथा 'स्कंद'। कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है। दे॰ 'गणेश' तथा 'स्कंद'।

कार्तिमति-शुक्र की कन्यातथा श्रशुह की पत्नी का

कार्तिक्यायुध-कृत के पुत्र का नाम । दे० 'कृत' । कार्तिवय-करयपगोत्रीय एक वहार्षि का नाम । कार्दमायनि-ऋगुगोत्रीय एक वहार्षि का नाम । कार्पिण-ऋगुकुलोत्पन्न एक वहार्षि का नाम । कार्पिण-ऋगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार वहार्षि का नाम । कार्पाणिन-एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्ह

कारणीजिनि-एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने कारणीजिनि-स्मृति-ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ का उल्लेख हेमादि माधवाचार्य श्रादि ने किया है। मिताचरा, स्मृतिचंदिका श्रादि ग्रंथों में भी इसका

कारणीयन-कृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का

कार्ष्मि - १. कृष्ण के पुत्रों मुख्यतः — प्रद्युम्न का नाम । २. अभिमन्यु का एक नामांतर ।

काल-१. ध्रुव वसु के पुत्र का नाम। २. एक श्रसुर का नाम। दे० 'महिपासुर'। ३. एक श्राचीन योद्धा का नाम। दे० 'कुशीलव'। ४. रुद्धों में से एक का नाम। कालकंज-एक श्रसुर का नाम। इसने स्वर्ग श्रप्ति की इच्छा से श्रप्तिचयन का श्रनुष्ठान किया था किंतु इंद्ध ने उसमें विद्य उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया। कालका-वैश्वानर नामक दानव की कन्या, तथा करयप की खियों में से एक का नाम। यह मारीच नामक एक राचस की पत्नी थी, जिससे कालकेय श्रथवा कालकंज नाम से श्रनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे।

कालकात्त्व-एक असुर का नाम जिसका वध गरुंड ने

कालकामुक कार्मुक-खर नामक प्रसिद्ध राज्य के वारह मंत्रियों में से एक का नाम ।

कालकूट-त्रिपुरासुर के त्राश्रित एक दैत्य का नाम । कालकेतु-एक श्रसुर का नाम जिसका वध एकवीर नामक एक हैहय राजा ने किया था।

कालकेय-हिरण्यपुर में रहने वाले श्रसुरों का नाम जिन्हें श्रर्जुन ने मारा था।

कालखंज-दे॰ 'कालकंज', 'कालका' तथा 'कालकेय'। कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा-सद का नाम।

कालजित-लदमण के सेनापति का नाम। कालजिह्न-एक रुद्र का नाम।

कालनर-भागवत के श्रनुसार सभानर के पुत्र का नाम। इसके पुत्र का नाम संजय था।

कालनाभ-१. रुपाभानु का पुत्र श्रीर हिरण्यकशिषु का एक सभासद। २. करयप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव का नाम। २. विश्वचिति तथा सिहिका के एक पुत्र का नाम जिसका वध परशुराम ने किया था।

कालनेमि-१. लंका का एक राचस जो लक्ष्मण्को शक्ति लगने पर श्रोपिध के लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग में विन्न उपस्थित करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था। यह ऋषिवेश में उस स्थान पर वैठा था जहाँ हनुमान जल-पान के निमित्त रुके थे। ज्ञानी हनुमान को इसका कपट वेश ज्ञात हो गया श्रीर उन्होंने चला भर में ही उसका वहीं काम तमाम कर दिया। २ शंभर मुख के एक दैत्य का नाम। ३. पातालवासी एक दैत्र का नाम जिसका वध विष्णु के हाथ से हुआ था। पद्मपुराण के श्रनुसार यही कालांतर में कंस के रूप में प्रकट हुआ था।

कालपथ-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । कालपृष्ट-कश्यप तथा दिति के एक पुत्र का नाम । इसने शिव की तपस्या कर यह वर माप्त कर लिया था कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय । वर माप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर ही करने का निश्चय किया । इस पर विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं श्रपने सिर पर हाथ रखने से भस्म हो गया । दे०

'भस्मासुर'।

कालभीति—मांटी के पुत्र का नाम । इन्होंने पुत्र की कामना से सौ वर्ष पर्यंत रुद्ध्यज्ञ किया था जिसके परि-णामस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुई, किंतु काल के भय से गर्भस्थ वालक चार वर्ष तक मूमिप्ट नहीं हुआ। इससे दुखी हो मांटी ने शिव के पास जाकर इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। शिव ने गर्भस्थ वालक को धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का बोध कराने का उपदेश दिया जिसके परचाव शिशु का जन्म हुआ। संस्कार होने पर इसने कालभीति चेत्र में जाकर अनुप्टान किया जिससे प्रसन्न हो शिव ने इसे 'महाकाल' नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया।

कालभैरव-भैरव तथा रुद्ध का नामांतर । ये संभवतः श्रुनायों के देवता थे। काशी में इनका मंदिर है। दे०

'भैरव' तथा 'रुद्र'।

कालयवन-एक प्राचीन राजा का नाम जिसके पिता महर्षि गार्य तथा माता गोपाली नाम की अप्सरा थीं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा है कि एक बार भरी सभा में यादवों ने गार्ग्य (महर्षि गर्ग के पुत्र) को नपुंसक कह कर उनकी वड़ी हैंसी उड़ाई। इससे चुन्ध हो इन्होंने वारह वर्ष तक लीहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की कामना से शिव की घोर तपस्या की। काल यवन इसी तपस्या का फल था जो अंधकों तथा वृष्णियों का घोर शत्रु हुआ। शैशव में इसका पालन एक निस्संतान यवन राजा (यूनानी) ने किया था। इसी से इनका नाम काल-यवन पड़ गया। कालयवन वड़ा पराक्रमी हुआ। इसने जरासंध के साथ यादवों पर चाकमण किया जिससे भय-भीत हो कृष्ण के परामर्श से सारे यादव द्वारका भाग गए। युद्ध में पराजित हो कृष्ण स्वयं हिमालय की एक गुफा में भाग गए जहाँ मांधाता के पुत्र मुचकुद शयन कर रहे थे। कालयवन भी इनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा और मुचकुंद को ही कृष्ण समककर

उन्हें पाँव की दोहरों से उठाने लगा। निहाभंग होने पर व्योंकी सुवहुँद ने रेथ उटाकर मालयवन की और हेत्या, यह अन्म हो गया । काल्बीय-एक घन्र का नाम । पालशिव-यमिष्टं गोधीय एक ऋषि का नाम । पाला -1. वर्गप थी सी या नाम जो दए प्रजापति सथा क्षत्विकी ही पत्ना थीं। इनका नामांतर काष्टा है। २० देवनायों ती प्रार्थना पर पार्वनी हारा उत्पन्न की हुई शक्ति का नाम, जिलमे शुंभ, निशुंभ, रमबीज, चंडमुंड नभा भूप्रलोचन बादि देखां का नाश किया था। कालो, कानिका, कौशिकी, प्राताली, बैदल्बी, शांकरी, इंद्राणी, भवानी, बाराही छादि एनके धनेक नामीनर हैं। फालादा-प्रसिद्ध राजस घटोटच्या का नामांतर । कालानल- ६. एक देख का नाम जिसका वध गयोश ने किया था । २. बालानर का नामांतर । कालायनि-व्यास की काक शिष्य परंपरा में बायाजी के एक शिष्य या नाम ।

फालिदी-१. प्रसिद्ध यमुना नदी का एक नामांतर । २. १८०ए वी एक सी ना नाम । एवं जन्म में ये सूर्य की कन्या भी पीर नभी एकण को पतिस्प में पाने के लिए इन्होंने तप दिया था, जिससे मसत हो कृष्ण ने इनका पाणि-प्रहण किया था । इनसे कृष्ण को दस पुत्र उत्पन्न हुए थे धुन, कवि, तुप, बीर, सुत्राहु, भद्द, शांति, दर्श, पर्णमास मधा सोमक ।

कालिक-स्याम नी धार्शित्य-परंपरा के धंतर्गत हिर्गय-काल के एक शिल्य का जाना।

नाभ के एक शिल्य का नास ।

मालिक मुर्ज़ीय मुनि-एक श्वीन ग्रापि का नाम जिनके पाम भूत, भित्रिय, वर्तमान बनाने वाला एक प्रजी था। एक पार से प्रवन्ने प्रणी के साथ कोसल के राजा ऐमदर्शी के साथ जानकर उससे बढ़ प्रमान प्रणान कि उसके मंत्री के हुगुंगों को स्पष्ट सोचन है। इस पर प्रणीन मंत्री के हुगुंगों को स्पष्ट साचन हिए। जिसमें कि हो पत्स्य गंत्रियों ने राम को उसे मरवा जाना। इससे नाजा ने समका कि उसके कि उसके कि उसके प्राप्ति प्राप्ति में प्रभाव हो रहा। होगा। इस प्राप्ति में प्रमुख को सहा होगा। इस प्राप्ति में प्रमुख कार्य में प्रमुख को सहा होगा। इस प्राप्ति में प्रमुख कार्य हो रहा। होगा।

रालिंग-एक धंगान का नाम । एक बार यह घोरी करने - मण रूपा भाजब ि एवरा उन्हार छुवा ।

पाणियांग-मंग्रत में एक सुविण्याने सहारवि और नाटमार पा नाम। पाणिहास का समय सभी स्निन्न निश्त ही है। पर्यपर इनी उद्याविनी के विश्यान राजा दिन्नदिया के नारमों में से एक सानती चली जाएं दें। शिसन की पारण है जिस बड़ी विक्रमादिया हैं जिस्स स्माण स्था विक्रम संत्र हैं है, पूर्व से चन रहा दिवार उसे पाणिहास के पायनसाना थे। निम् उद्याद उसे दिला की हमें जिसादिय सानते हैं हो हैना है दें साना हो में हम में। विक्रियम के प्रदेश का जिस का रस्पातन इनसे समा एससे भाग है ने सानता पाणिहा साने हैं। एहं विहास यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि हो चुके हैं जिन्होंने कालिदास उपनाम से ग्रंथरचना की । इन विद्वानों के घनुसार मातृगुप्ताचार्य ही विवेच्य कालिदास हैं। एक मत के शानुसार कालिदास बौद नैयायिक दिष्नाग के समवालीन थे जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं मेघतृत में किया है-दिद्नागानां पिय परिदरन् स्थूल हस्तावलेपान्। वितु दिष्नाग वा भी समय अनिश्चित रहमें के कारण कालिदास जी के समय निर्धारण में विशेष सहायता महीं मिलती। कालिदास की जीवनी के संबंध में एक प्रयल किंपदंती प्रचलित हैं जिससे ज्ञात होता है कि शारंभ में ये एक दरिद बाह्मण के पुत्र थे श्रीर साथ ही गुँगे श्रीर मृर्ध भी थे। श्रवंतिराज की विदुषी तथा संदरी कन्या विद्याधरी ने यह प्रश किया था कि यह जियसे शास्त्रार्थ में पराजित हो जायगी उसी से विवाह करेगी। स्वयंवर सभा में देश भर के श्रयगण्य पंडित उससे शामार्थ में पराजित हो गये थे। इसी दल के तीन पंटित म्लानमुख सभा सं लौट रहे थे। सस्ते के जंगल में उन्होंने देखा कि एक बाह्यण कुमार जिस ढाल पर वैठा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लदके को समभाया कि ऐसा करने में उसके प्राणों का खतरा है किंतु उसने इशारे से इसका प्रतिवाद किया। ईर्प्याल पंटितों ने सोचा कि किसी प्रकार ऐसे ही स्थाधिराज से विद्यावती का पाणिब्रह्ण करवा कर प्रपना वदला चुकाना चाहिए। उन लोगों ने उसे समका-गुकाकर **छापने साथ चलने को राज़ी किया धौर रवयं**वर सभा में पहुँचकर यह प्रसिद्ध किया कि यह बाह्य गुरुमार महान ज्ञानी है किंतु मीन रहता है, श्रतः विद्यायती को इंगित से ही शासार्थ करना पट्रेगा। सभा प्रारंभ हुई राजकुमारी ने श्रपनी एक उँगली उठाई जिसका पाशय श्रद्धेत का प्रतिपादन करना था। ब्राह्मण-कुमार ने समका कि यह मेरी एक खाँख फोट देने को कहती है। इसलिए उसने शपनी दो श्रॅगुलियाँ दिया फर यह श्राराय प्रयट किया कि में तुम्हारी दोनों थाँखें फोए दूँगा। मात्राणों ने इस हंगित का यह भाष्य किया कि झाश्राण महोदय श्रहेंत के विरुद्ध हेत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसी प्रकार राजकुमारी ने तीन प्रश्न किये श्रीर तीनों का उत्तर उन्हें उसी शैनी में दिया गया । बाह्मण-कुमार मुर्घ होते हुए भी परम नेजस्वी तथा दर्शनीय था। राजकुमारी ने प्रमायित होकर पराजय न्त्रीकार करते. हुए उससं धपना नियार कर लिया; रितु उसी रात उसकी मुर्खता हा पता चलने से उसे त्याग दिया । बालाम की इससे बहा दुश्य हुआ जिनसे सृष्टिंत हो वह मंदिर में सरस्वती की प्रतिमां के सामने गिर पटा । गिरने से उसकी जिहा पट गई और रक्त की धारा देवी के चरणों में बह चली इसमें देवी ने असत हो 'वर्षवृष्टि' कहा । बावाण कुमार रिसी महार फेबल'विषा विषा !'कड सका। वरदान मिला। फिर उसने बारह वर्षे तक विष्याध्यन किया । कई महा-पारम रचे खीर देश में बड़ी स्थानि खर्जित की। खेत में विक्स के द्रायार में एक विराद कविसमीकन का प्रायोग जन पुत्रा जिसमें पालिदाम नामधारी माल्यकुमार

श्रौर दिङ्नाग की प्रतियोगिया हुई । विद्यावती, भी श्रपने पिता के साथ इस सभा में सम्मिलित हुई थी। उसने कालिदास को पहचान लिया और उससे प्रश्न किया "श्रस्तिकश्चिद् वाग्विलासः ?" कहा जाता है कि कालिदास ने उक्त वाक्य के मत्येक शब्द को लेकर तीन कार्चों की रचना की। 'ग्रस्ति' पर कुमार-संभव की रचना की जिसकी पहली पंक्ति है: 'अस्तमुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । इसी प्रकार 'करिचत्' पर मेघदृत की श्रीर 'वाक' पर रघुवंश की रचना की। इन कान्यों से कालिदास की ख्याति देशभर में गूँज उठी और विद्यावती राजमहल का त्याग दर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा करने लगी। कालिदास की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं: नाटक १. अभिज्ञान शाकुन्तल, २. विक्रमोर्वेशीय, ३. मालविकाग्निमित्र । कान्य-१.रघुवंश, २.कुमार संभव, ३. मेघदृत, ४. ऋतुसंहार, ४. नलोद्य । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंथ भी कालिदास के रचे हुए वताए जाते हैं किंतु इस संबंध में बड़ा मतभेद है। उक्त ग्रंथों शाकुंतल की प्रशंसा संसार के सभी विद्वानों ने सुक्तकंठ से की है। इसका सबसे पहला खंग्रेज़ी खनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था: इससे संस्कृत साहित्य के प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान त्राकृष्ट हुआ। जर्मन महाकवि गेटे शाकुंतल के कला सौंदर्य पर सुग्ध था। उसने जिन शब्दों में उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता :- "क्या तुम नूतन वर्ष के पुष्प श्रीर उसके फल एक साथ चाहते हो ? क्या तुम ऐसी चीज़ें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रमुग्ध हो, प्रेरित हो, श्रीर संतुष्ट हो ? क्या तुम स्वर्ग श्रीर मर्त्य दोनों एक ही नाम में एकत्र चहते हो ? तो शकुंतले ! में तुम्हारा नाम लेता हूँ जिसमें ये सभी वातें समाहत हैं !"

कालिय-कद्र्षुत्र एक नाग का नास । यह पत्रग जाति का सर्प था । यह पहले रमण्फ होप में रहता था पर गरुड़ के भय से भागकर वज के समीप यमुना के एक दह में रहने लगा था जहाँ सौमरि के शाप से गरुड़ की गति नहीं थी । पर यहाँ उसने दह का पानी विपेला कर दिया था जिससे वज के गोप-गोपी और उनकी गाएँ मरने लगीं । इस पर श्रीकृष्ण ने उस दह में जाकर इसका दमन किया । भयभीत होकर कालिय ने शाणों की भिचा माँगी । कृष्ण ने इसे फिर समुद्र में चले जाने की श्राज्ञा दी और उसके फण पर श्रपना चरण-चिह्न छोड़कर उसे श्रमयदान दिया क्योंकि उसे देखकर गरुड़ फिर उसको नहीं सता सकता था । दे० 'कालीनाग'।

काली-१.देवी का एक रूप विशेष। कालिकापुराए के अनु-सार इनके चार हाथ हैं। दाहिने हाथों में खट्वांग और चंद्रहास तथा वाएँ हाथों में ढाल और पाश हैं। इनके गले में नरमुंड की माला है। व्याप्रचर्म इनका परिधान तथा शीश-रहित शव इनका वाहन है। दे० 'काला'। २. उपरिचर वसु की कन्या का नाम जो मत्स्यगंधा, योजनगंधा तथा सत्यवती के नाम से भी विख्यात हैं। दे० 'सत्यवती', तथा 'शंतनु'। ३. भीम की दूसरी पत्नी का नाम जिनसे सर्वंगत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। कालीदह—यमुना की धारा में वजभूमि में एक दह। गरुड़ के भय से यहाँ कालिय नाग के ब्राकर रहने का उल्लेख मिलता है। सौमरि मुनि के शाप के कारण गरुड़ के उस दह में न ब्रा सकने की बात कही जाती है। दे० 'कालीनाग'।

कालीनाग-नाग-राज। गरुड़ के भय से यह नागों के निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौमरि मुनि के शाप से गरुड़ से संरचित वजभूमि में, एक दह में, आकर रहने लगा था। कहा जाता है उसके वहाँ रहने से वह स्थान उजाइ-सा हो गयाथा। एक वार कृप्ण जय छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान में पहुँचकर दह में गिर पड़े थे। कालिय तथा उसके साथी श्रन्य नागों ने त्राकर उन्हें घेर लिया था। व्रजवासी गोप-गोपियाँ तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चितित हो गये थे। अंत में कृष्ण ने उसे वश में किया था और उसके फण पर खड़े होकर नृत्य किया था। कहा जाता है कृष्ण के उस दिन अंकित किये हुये पद-चिह्न आज तक काले नागों में देखे जा सकते हैं। कृप्ण ने कालिय नाग को अपने वंधु-बांधव के साथ फिर अपने पूर्व-स्थान रमणक द्वीप में जाकर रहने की याज्ञा दी थी। गरुड़ से अपने पद-चिह्न अंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान दिया था। दे० 'कालिय'।

नित्या या । दें को तिया । कालीयक – कद्र तथा करयप के एक पुत्र का नाम । कालेय – १. श्रित्रक्त लोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । २. रसातल निवासी एक दैत्य का नाम । इसके भाई का नाम कालकेय था जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने किया था। कावपेय – एक तत्वज्ञानी श्राचार्य का नाम जिनके पिता तुर ऋषि थे श्रीर माता का नाम कवपा था।

काठ्य-१. कवि के पुत्रों का नाम। यह पितृगणों का सामू-हिक नाम भी हैं। २. वारुणी कवि के पुत्र का नाम। ३. तामस मन्वंतर के सप्तर्पियों में से एक का नाम। काशकृत्त-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचार्य तथा व्याकरण-कार का नाम जिन्होंने तीन अध्यायों के एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी।

काशिक-एक राजा का नाम जिसने भारत-युद्ध में पांडवों की सहायता की थी।

काशिराज-१. काश के पुत्र तथा काशी के एक प्राचीन राजा का नाम । अंवा, अंविका तथा अंवालिका इनकी तीन कन्याएँ थीं । कालांतर में यह नाम उपाधि के रूप में काशी के सभी राजाओं के लिए व्यवहृत होने लगा । २. प्रतदंन को काशिराज देवोदासि भी कहा गया है। ये एक सुक्तद्रष्टा थे । ३. भाष्कर संहितांतर्गत 'चिकित्सा-कौमुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम । ४. एक राजा का नाम जो भारत-युद्ध में कौरवां के पत्त में लड़ा था । काशी-भारतवर्ष के एक नगर का नाम जो प्राचीन काल से ही संस्कृति तथा धर्म का केन्द्र रहा है । वाराणसी इसका नामांतर है जिससे इसका आधुनिक नाम वनारस निक्ला है ।

काशीश्वर गुसाई -नाभादास के खनुसार चेंदन्य महा-प्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक जो गुरु की श्राज्ञा से मृद्धान प्राप्त यस गये और यतीं गोबिंद की की प्जा

शास्त्र-१. भागान हे एनुसार सुरीत के पुत्र का नाम ।

३, भंदेतनं, प्रति वे पिता का गाम्।

तात्यव पर्वतिन का समग्रानीन, मर्पविचा का एक शाचाये. हो इस दिया में पार्रमत होते हुए भी अत्यंत लोभी था। प्रव मार्मा र गरिव के पुत्र में परीक्षित की मजक द्वारा दसे जाने का लाप दिया तो कारयप भी भन और यश की द्यारा से साशाना की घोर घटा। सस्ते में इनके मंत्र नी परीचा के लिए तजह युद्द माग्यम के बेश में इन्हें मिला जिसने भवने जिए से एक सुर को जना दिया, रित काञ्चप ने सपने मंत्र द्वारा उसे पुनः हरा कर विया। मत्रक में एकों प्रापुत्र संपत्ति देकर प्रमन्न कर लिया सौर मानम लीटा दिया । २. कदमप प्रजापति हास उत्पन्न की हुई प्राप्त मात्र का सामृद्धिक चयवा सर्वसाधारण पैतृक राम । पर विशेषनया, यह नाम बस्यप गोतीय मंत्रकारी दे जिल् प्रमुक्त होता है जिनमें सुगु, करयप, अवस्सार, प्रमिनर्वन, निभ्नि, भतांश, रेभ, रंभमूक्तिस्था विवि मुन्द हैं। ३, एक धर्मशायकार का नाम जिनके द्वारा प्राचीत कारवप संदिना में ५० प्रकरण तथा १५०० रलोक ीं । इस अन्य में सर्व प्रथम दुरवीचणादिसंत्रों का उल्लेख ह्या है। ४. कुद्र सन्तंतरों के सप्तर्षियों में से एक का नाम । ४. दानावि राम की सभा के एक विद्रुपक नथा एक धर्मशार्या का नाम। ६. यन्देव के प्रशेहित का नात । ७. प्रति वे मानसपुत्र का नाम । म. गोकर्ण नामक निवास्तार के शिप्य का नाम।

फार्याः भीम की एक की का नाम । दे० 'काली' । कान्टाः प्राचेनसः इस प्रजापति तथाः प्रासिकी की कन्याः - का नाम ।

तिकर-एक राज्य या नाम। विस्तामित्रकी ब्राज्ञा से पट राजा राज्मापपाद के गरीर में अवेश कर गया था। जिसारे ब्रमाद से ये गरभोजी हो गए थे। दे० कल्माप-पाद'।

किंदर जी-नाभादाम जी के शनुसार उनके समकालीन एक प्रसिद्ध वैराद भक्त का नाम ।

निह्म एक यथि हो सुम का राय धारण कर स्वीनयों के साथ विदय किया करने थे। इन्हें पांचुरात ने मारा था जिन पर इन्होंने राहा को शाप दिया था।

िर्पुरम् ६. भागपत्र के शतुनार शामित्र के नी पुत्रों में से दूसरे का काम । इसकी पत्नी का नाम प्रतिस्था था । ९. सर्वातर से सन् के एक पत्न का नाम ।

रिहार रिल्ए ए में यातु के सत से सुनवाय के पाय का नाम । दिशर पूर भारत के देवता है जिसमा सुन्द घोड़े के समात में ता में । ये संगीत रिया में यादे नियम होते ने । ये रिल्प पर अवैर की पूरी में सन्ते हैं । इन्हीं अपनि में चा के के गुरे से हुई भी की से पुलस्य के पराप ते में करूप के पुथ माने आने हैं ।

शिक्षराच्य "रिकासका" के कालिक क्रावे होने हें "बासुन्त सा मों के दिंद इसका सुच्च बहें, का कोर ओव कार्यर

मञ्जूष का होता था। देव 'निवर'।

किरात-शिव का एक अवतार । इस रूप में इन्होंने मूक नामक राज्य का वध किया था और धर्जुन से युद्ध कर उन्हें पाशुपतास दिया था ।

किर्मीर-एक राज्ञमं का नाम जो चकासुर का भाई था छोर चैत्रकीय नामक वन में रहता था। यह पन नरभोजी राज्ञसों से भरा था। वनवासी पांडव जब इस वन में छाए तब किर्मीर ने छारो बदकर इनका मार्ग रोका छोर सुद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर मल्लसुद्ध के परचान इसे परास्त किया।

किशोर-वृतिदेत्य के पुत्रों में से एक का नाम।

किशोर जी-स्वामी अप्रदास के शिष्य तथा नाभा जी के ूसमुकालीन एक वैष्णय भक्त का नाम ।

किशोर सिंह—नाभाजी के श्रनुसार एक राजवंशीय वैष्णय भक्त जिनके पितारामरतन तथा पितामह खेमाल-रतन भी प्रसिद्ध भक्त थे। ये लोग 'खेमाली' भक्तों के नाम से प्रसिद्ध थे।

कीकरा-१. भागवत के श्रनुसार ध्यपभ खौर जयंती के एक पुत्र का नाम। २. धर्मपुत्र संकट के पुत्र का नाम। कीकृट-श्रनायों के एक देश का नाम जो वर्तमान मगध

श्रीर दिल्ल विहार के श्रास पास था। कीर्ति-१. राजा त्रियत्रत की महिंधी का नाम। दे० 'प्रिय-मत'। २. दच प्रजापित की एक कन्या का नाम जो धर्म की पत्नी थीं। ग्रुपभानु की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान सहचरी राधा की माता का नाम। नंददास ने 'स्यामसगाई' में लिखा है कि पहले यह राधा का न्याह कृष्ण के साथ करने के लिए प्रस्तुन न थीं। किंतु एक बार राधा जब कृष्ण को देखकर हतज्ञान हो गई थीं तो इन्होंने कृष्ण को गोकुल से बुलवा कर श्रपनी कन्या को सजग किया था, श्रीर कृष्ण के साथ उसके विवाह की भी श्रमुमित दे दी थी। इनका निवास स्थान गोकुल के पास वरसाने

्याम में होने का उल्लेख मिलता है। कीर्तिधर्मन-एक प्राचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत सुद्ध में पांडवों की सहायता की थी।

कीर्तिमत् - १० च्या के पुत्र का नाम । दे० 'नृग'। २० उत्तानपाद तथा मुनीता के दो पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम जो भुव के भाई थे। ३० वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम जिसका वध कंस ने किया था। ये कृत्या के वहुं भाई थे।

कीर्निमनी-शुकाचार्य नया पीवटी की कन्या का नाम। ये। नीप की पत्नी थीं। मनांतर से इनका विवाह राजा प्राणुद के साथ हुया था। इनके पुत्र का नाम ब्राण-दत्त था।

कीतिंगुम्य-शिव की जटा से उपका होनेवाले गणीं का जाम । इनके नीन पाँच, नीन पूँछ छौर सात हाथ थे । कीतिंग्थ वायुप्राण के छनुसार ये मृतित्वक् के पुत्र थे ।

एनिस्थ इनमा एक श्रन्य नामांतर है।

कीलहेंच - १. कृष्णदास प्यक्तरी के प्रधान जिल्ब और नाजा सानसित (जयपुर) के समकालीन । नाभादास जी के तथानुसार इन्होंने भीष्म के समान सृखु पर अधिकार मात पर तिया था । इनके पिता का नाम सुमेर देव भा जो गुजरात के निवासी थे। एक अन्य मध्यकालीन वैज्याव भक्त जो बढ़े यशस्वी थे।

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापित का नाम । २. एक वानर का नाम जिसे अंजनी का पिता माना जाता है । २. करयप और कद्रू के एक पुत्र का नाम ।

कुंड एक राचस के। का नाम जिसकी त्राकृति हाथी के समान थी। इसका वध गयेश ने किया था।

कुंकर्गी-दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिप्य का नाम।

कुंडज-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडधार-१. एक सर्प का नाम। २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडपायिन्-एक प्राचीन श्राचार्य का नाम। सुत्रग्रंथों में इनके नाम से एक सूत्र प्रसिद्ध है।

कुंडभेदिन्–घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडला-मदालसा की एक सखी का नाम। यह र्विध्यवान् की पुत्री तथा पुष्करमाली की खी थी। इसके पति को शुंभ ने मारा था।

कुंर्डिन-वसिष्ठ कुलोपन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा प्रवर का नाम ।

कुंडिनेय−मित्रावरुण के पुत्र का नाम । कुंडोदर–्राजिप रुरु के पुत्र का नान ।

कुंतल-कौतल के राजा का नाम श्रीर चंद्रहास का नामांतर। कुंतलस्वातिकरण-मत्स्यपुराण के श्रनुसार मृगेंद्र स्वाति-कर्ण के पुत्र का नाम।

कुंति-भागवत के अनुसार नेत्र के पुत्र का नाम। अन्य मतों के अनुसार यह धर्मनेत्र अथवा कथ के पुत्र कानाम था। कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम। निस्संतान होने के कारण इन्होंने श्रूरसेन की कन्या प्रया उपनाम कुंती को गोद लिया था। एक वार दुर्वासा इनके अतिथि हुए थे। कुंती के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता का आह्वान कर उससे समागम किया जा सकता था। इसी मंत्र के प्रभाव से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। कुंतिभोज श्रूरसेन की बुश्चा के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से पुरुजित नामक एक पुत्र को दोणाचार्य ने मारा था, शेप दस पुत्रों का वध अश्वत्यामा के हाथों हुआ। र भविष्य-पुराण के अनुसार कथ के पुत्र का नाम।

कुंती-महाराज पांडु की पत्नी तथा युधिष्ठिर, भीम श्रीर श्रर्जुन की माता का नाम। ये पंच कन्याओं में से एक थीं श्रीर श्रपने समय की श्रेष्ठ सुंदरी थीं। इनके पिता का नाम श्रूरसेन था जो मथुरा के श्रधिपति थे, किंतु इनका पालन-पोपण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 'कुंतिभोज'। कुंती जब कुमारी थीं तभी महिष् दुर्वासा से इन्हें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुशा था जिसके हारा श्राहूत होने पर यथेच्छ देवता तत्काल उपस्थित हो श्राह्वानकर्त्रों के साथ सहवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का किया था जिनके सहयोग से महावीर श्रौर महादानी कर्णा की उत्पत्ति हुई। लज्जावश कृंती ने सद्यःजात शिशु को भागीरथी में फैंक दिया जो अधिरथ तथा राधा नामक एक निस्संतान शुद्ध दम्पति के हाथ वहता हुआ लगा। उन्होंने इसका पालन पोपण किया। इसके अनंतर पांडु से इनका विवाह हुआ और विवाहित जीवन में क्रमशः धर्म, पवन तथा इंद्र के आह्वान तथा सहयोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन नामक तीन लोकप्रसिद्ध वीरों की उत्पत्ति हुई। कुंती ने अपनी सपत्नी मादी को भी दुर्वासा द्वारा प्राप्त मंत्र वता दिया था जिससे उन्होंने अरिवनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को उत्पन्न किया था। मादी से ईर्प्या करते हुए भी उसके सती होने के वाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्नपूर्वक लालन-पालन किया था। महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती धृतराष्ट्र तथा गांधारी के साथ वन में चली गई, जहाँ सभी दावानल में भस्म हो गए। दे॰ 'कर्ण', 'पांह्र' श्रीर 'पांडव'।

कुंददंत-एक प्राचीन ब्राह्मण का नाम । कुंद पुष्प के समान दाँत होने के कारण इनका नाम कुंददंत पड़ा था। ज्ञान-श्राप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्याग करके बहुत समय तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्मात्रों का सत्संग किया, किंतु पूर्ण रूप से ज्ञानप्राप्ति करने में श्रसमर्थ रहे। श्रंत में श्रयोध्या श्राकर वसिष्ठ से मोचोपाय संहिता का श्रवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ।

कुंद्नपुर-विदर्भ देश का राजनगर । श्राज यह श्रमरावती से कोई चालीस मील दूर कुंदपुर केरूप में शेप रह गया है । रुक्मिणी यहीं के महाराज भीष्म की पुत्री थी । कुंपय-कश्यप तथा दुनु के पुत्र का नाम ।

कुभ-प्रह्लाद के पुत्र का नाम। रे कुंभकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। रे. हिरएयाच की सेना के एक राचस का नाम। इसने कुदेर से युद्ध किया था। कुदेर ने इसके सब दाँत तोड़ दिये तब यह कुदेर के सहायक इंद्र पर टूट पड़ा और उन्होंने वज्ज-प्रहार से इसका वध किया।

कुंभकरो-पुलस्त्य ऋषि के पौत्र तथा विश्रवा के पुत्र का नाम । सुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा गया । सव लोगों का हाहाकार सुनकर इंद्र ने इस पर वज्र चलाया, किंतु घोर गर्जना करके इसने ऐरावत का एक दाँत उखाइ लिया श्रीर उसे इद के ऊपर चलाया। इस पर लोगों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने इसे श्राप दिया कि यह सदैव निद्धित रहे। रावण के बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा कि ६ माह में एक वार इसकी नींद टूटा करेगी। कुवेर की वरावरी करने के लिये इसने ब्रह्मा की उम्र तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने आये, तो लोग हाहाकार करने लगे। सरस्वती इसके कंठ में जा वैठीं छौर परि-णामतः इसने शयन करते रहने का ही वरदान माँगा। राम-रावण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का वहुत प्रयत्न किया। कहा जाता है कि एक इजार हाथियों ने वह रस्सी खींची थी जो इसके गले में वैधी थी। कर्ण-

रंत्र श्रीर नामानंश में ज्यान्धीत दहावे गये थे। सीफहर शयस् प्रतार सन्ते लगा । यहा पठिनाई से जगने पर हमने मीवान्यम के लिये सबस की मित्र की पीर सीना की उसी अतार लीटा देने की कहा। रायन रे इस प्रमाय की पार्चातार पर दिया और इसे सुद्ध के िषे उनंदित स्थि। गुद्ध यस्ते समय राग-दन में इसने राशासर मधा थी। प्रतुसान् को नींज दिया। सुप्रीय को लंदा की जीर फेंग दिया। यंत में रामचंद्र ने इसरा वच रिया । कुभाज-प्रतास्य ऋषि या एक पर्याय । दे० 'श्रमस्य' । र्यंभनदास-नाभादास के शनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तेन की निक्षे क्याना अञ्चलप के प्रत्यात कवियों में होती है। ये महाश्रभु यल्लभाचार्य के शिय थे। वंभनाभ-त्रयप नधा युनु के एक पुत्र का नाम । र्हम-निर्माण क्रिक्न के दो पुत्रों का क्रमशः नाम । सम-रापत हुए में तुंभ की मृत्यु सुबाय श्रीर निर्कुन की मृत्यु एनुवान ज्ञान हुई थी। र्शंभगान-रज्यप नथा दन् के एक पुत्र का नाम। गुंअयोनि-१. प्रतनद सुनि का नामांतर । दे० 'त्रगस्य' । २. द्रोता वार्यके िये भी यह नाम व्याया है । हुं गर्नम् भारदाज प्रक्षि नया वीस के पुत्र का नाम। इन्हें। सी का नाम सरमृतया पुत्रका सिद्ध था। यह प्राथमा की प्रति हैं। तुंभहन् काम्न के मंत्री का नाम। तार नाम के वानर वीर ने इनको मारा था। कुंभां ∵ागाम्र के मंत्री का नाम । ये विल के मंत्रियों में प्रभान पीर चित्रनेता के पिता थे। चलसाम से इनका युर हुया या जिसमें इनकी मृत्यु हुई । २.इंटी मुंडीस्वर गामक विवासतार के शिष्य वा नाम । कुर्भानसी-१. यति देप की फन्या का नाम। यह बाग्या-सुर की भाग थी। र. रायण की नाता केंद्रसी की बहिन

यो साम 12. माण्यवान राजन की फन्या धनला की पन्या का नाम । इसके विना का नाम बिहवासु था । नुप्त भैति में गारु गामक गाएन में इसमें विवाद किया था, िनने राज्यामुर नासर पुत्र उत्पन्न हुवा । ४, ग्रमार-पर्ने गंदर्भ में। की का नाम । १. चित्रस्थ गंदर्भ की सी गा साम । यनवास वे समय एक बार पाँटव एक धने ारण्य की पार्का गुंगा में उपस्थित हुये। वहीं पर चित्र-मर यसमें विसी सरित जन्दीय वर्ग महाथा। अपने एतांन दिवार में इस प्रवार कि पुष्त देवकर चिकाय ने युत्र के विसे सरकार का बार्नुन कीर विज्ञास में बोर बुद्ध है मा । यंत्र में प्रार्ट्त ने उसे बीच दिया । इस पर चित्र-रेग श्री पर्मी कु भीतमी ने जुनिस्ति से प्रार्थना की। सुविधित में कहने से अर्थन ने होड़ हिया। इससे जिल मा ने पर्द सापा हुए कॅम्ने पा पीमल विमाता। यहैन द्वारा परास्त रोते के कारण उसने कपना विजयने नामें ह

ए. किंद्रित स्थालका विकार्कीर प्रवेश नाम कुरस्य মালিক হিলা হ मनीयार प्रार सिंदर थीनवागरत में लिया है दि की करीत पद्धार्मित्या की मार गर सामा है, उसे बमहुत

सृत्यु के बाद कुंभीपाक के तप्त तेल में डाल देते हैं। कुँवरवर-नाभादास जी के श्रनुसार एक मध्यकालीन वेष्ण्य भक्त तथा कथावाचक का नाम। वुक्रग्-एक सर्प का नाम।

कुकर्म-एक अन्यायी राजा का नाम जो पिढारक पेत्र का व्यधिपति था। घ्रपने कुकमों के कारण इसे श्रेतयोनि प्राप्त हुई थी। छतंत में घूमते-घामते यह वहीद ऋषि है प्राथम में पहुँचा, वहाँ उन्होंने एक श्राद्ध का प्रानुशन करके इसका उद्धार किया। कुकुर-श्रंधक के पुत्र का नाम। इन्हीं से कुकुरवंश की

उलित हुई थी। कुत्ति-१. रेभ्य ऋषि के पुत्र का नाम। २. पौष्येजि ऋषि के पुत्र का नाम जिन्होंने सामदेव की शंभर-संहिता का प्राध्ययन किया था। कुत्त्य-रोद्र के दस पुत्रों में से एक का नाम। पाठान्तर के श्रमुसार इनका नाम करोयु भी मिलता है।

कुचेल-कृत्या के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो

धियकतर सुदामा अथवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध हैं।

ये जाति के बाह्यमा थे शीर परम जितेदिय तथा शानी होते हुए भी अत्यंत दिस्द थे। दिस्द्रता से तंग आकर इनकी पत्नी ने कह-सुनकर इन्हें इनके मित्र श्रीकृण के यहाँ धनप्राप्ति के लिए जाने को तैयार किया श्रीर साथ में संवलस्वरूप थोड़ा चावल भी बाँध दिया। भेंट होने पर श्रीकृष्ण ने इनका बड़ा सत्कार किया श्रीर बात-यात में ही इनकी फोली से एक मूठी तंत्रल निकालकर गाया जिसके फलस्वरूप कुर्वल के घर में प्रतुल संपत्ति था गई। किनु उस समय तक इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। गत्रि व्यतीत होने पर इन्होंने लीटने की इच्छा प्रकट की छौर कृष्ण ने सम्मानपूर्वक चिदा कर दिया । चलते समय न तों कृष्ण ने इन्हें कुछ दिया श्रीर न इन्होंने ही साँगना उचित समकत । इन्होंने श्रपने मन को किनी प्रकार समका-तुका कर शांत कर लिया । लीटने पर इन्हें अपना घर धन-धान्य तथा ऐरवर्ष से परिपूर्ण

मिला । हिंदी के चॅंप्लब साहित्य में भाय: सुदामा या श्री-

दामा नाम निलता है र्जार भागवत में कुचल। कथानक से

नाट स्पष्ट है कि कुचैल खीर सुदामा परस्पर खभिन्न हैं।

कुजंभ एक देख का नाम जिसने तारफ नाम के मसिद्ध

श्रम्र का राज्याभिषेक किया था।

हुज-१, मंगल बह का गामांतर। २, नरकासुर का नामी तर । दे॰ 'नरकासुर' खीर 'सँगल' । *क्ट्र*िचर−शिव के विशेष गणों का नाम । खुद्दिनी-कामंद र्थस्य की गी का नाम । दे० 'कामंद' । एटोरपानि-दे० 'परशुराम' । छुगुरयडव-पतंत्रलि के श्रवुसार एक व्याकरमकार का नाम। कुणान-एक धमुर का नाम।

कुरिंग पाणिति के चतुमार एक वैवाकरण तथा धर्मशाखन कार का नाम। केयर ने भी इनका उनलेख किया है। र. प्रसिद्ध यादावीर सारपकी के एक पुत्र का नाम । रे. पेड्शिंग्स् नागरु शिवायतार के एक शिव्य का नाम ।

कुिंगिक-एक प्राचीन ग्राचार्य का नास । कुिंगिति-विसिष्ठ के एक पुत्र का नाम जो घृताची नाम की एक ग्रप्सरा से उत्पन्न हुआ था। इसकी पत्नी का नाम , पुशुकन्या था।

कुर्वरी-श्रकर के साथ कंस के राजभवन की श्रोर जाते हुए कृष्ण को एक कुञ्जा नाम की दासी मिली थी। उसका कुञ्जा नामकरण उसकी पीठ में कृबद होने के कारण हुआ था। कंस के यहाँ यह माला तथा श्रनुलेपन श्रादि ले जाती थी। कृष्ण ने, मिलने पर, इससे श्रनुलेपन माँगा था। उसने वड़े स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसका कृबड़ श्रन्छा कर दिया था। दे० 'कुञ्जा'।

कुवेर-ग्रलकापुरी के स्वामी का नाम । इनकी माता भर-द्वाज की पुत्री देववर्णिनी, पिता विश्रवा तथा वितामह महर्षि पुलस्त्य थे। पिता के ऋादेश से ये पहले लंका-पुरी में रहते थे श्रीर जहाँ बह्या के प्रसाद से माल्यवान, माली और सुमाली नाम के तीन राज्ञस दीर्घजीवी होकर मनमाना ऋत्याचार करते थे। उन्हें द्वाने के लिये स्वयं विष्णु को याना पड़ा जिनके आतंक से माल्यवान और माली तो पाताल में चले गए श्रीर सुमाली मृत्युलोक में विहार करने लगा। धनाधिप कुत्रेर को पुष्पक पर घुमते देख इसे ईर्ध्या हुई और इसने सोचा कि कोई ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो कुवेर को लंका से भगा दे। इस अभिप्राय से उसने अपनी कन्या केक्सी को विश्रवा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से भेज दिया जिसके गर्भ से महाप्रतापी रावण ने जन्म लिया। रावण के अत्याचार से कुबेर को लंका छोड़कर कैलास पर श्राश्रय लेना पड़ा। ये यत्तों के स्वामी तथा शिव के धनरत्तक हैं। इनके तीन पैर और ब्राठ दाँत हैं। अपनी कुरूपता के लिये ये यहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक अन्य नाम वैश्रवण भी है। ब्रह्मा की तपस्या के फल-स्वरूप ये चौथे लोकपाल भी हुए।

कुवेर वारक्य-जयंत वारक्य के शिष्य का नाम । कुवेरागि-ग्रंगिरस् कुजोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।

कुञ्जा-१. एक स्त्री जिन्हें दुर्भाग्य से वाल-वैधन्य प्राप्त हुआ था श्रीर जिन्होंने ६० वर्षों तक पुर्य कर्म करते हुए अपना जीवन न्यतीत किया। माघ स्नान के पुर्य प्रताप से इनको वैकुर्य प्राप्त हुआ। इसके बाद सुंद-उपसंद नामक राज्ञस बंधुओं के वध करने के लिये ये तिलोत्तमा नाम से अवतरित हुईं। सुदोपसुंद के वध के अनंतर बहादेव ने इन्हें अभिनंदित कर सूर्यलोक को भेज दिया। २. कंस की एक दासी का नाम। इसका शरीर तीन जगह से टेड़ा था। कंस द्वारा आमं-त्रित होकर जब कृष्ण श्रीर बलराम मथुरा गये उसी अवसर पर कृष्ण की कृषा से इसका शरीर सीधा हो गया। हिंदी-कृष्ण साहित्य मुख्यतः 'अमरगीत' सम्बन्धी पदावली में इसका उल्लेख वार-वार मिलता है। दे० 'कुवरी'। ३. कैकेयी की टासी मंथरा का उल्लेख भी इसी नाम से मिलता है। दे० 'मंथरा'।

कुमार-मह्मा के एक मानस पुत्र का नाम। ये एक प्रजा-

पति थे। वायु पुराण में ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, सनातन तथा सनतकुमार के साथ यह शब्द संयुक्त है। उत्पत्ति-काल से लेकर पाँच सौ वर्ष तक ये वालक के समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है। ये सशरीर वैकुंठ गये। वहीं द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने उसे शाप दें दिया । २.शिव पुत्र स्कंद का नामांतर । दे० 'स्कंद'। ३.हैहय कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम । एक वार श्राखेट खेलते समय एक ऋषिकुमार को मृग सममकर इन्होंने मार तो डाला, किंतु तुरंत ही अपनी मूल जान-कर ऋषिक्रमार का पता लगाने के लिये वन में वहत दूर तक निकल गये। श्रारेष्ट नेमि नामक ऋषि के श्राश्रम में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा। राजा ने ऋवि से इसका कारण पूछा । ऋपि ने बताया कि वह कुमार श्रपने तपोवत से इच्छामृत्यु हो गया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा निश्चित होकर राज-धानी को लौट ग्राये।

कुमार त्र्याग्नेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम । दे० 'वत्स' । कुमार त्र्यात्रेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम ।

कुमारदास-सिहल द्वीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध किव थे और कान्य-चेत्र में कालिदास की समता करते थे। इनका 'जानकी हरख' (श्रव दुप्पाप्य) नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह भी किंवदंती है कि कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे और इनके स्राग्रह से एक बार इनकी राजधानी में गये भी थे। प्रसिद्ध किव राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है।

कुमार पामायन-एक मंत्रद्रष्टा का नाम। कुमार हारित-गालव ऋषि के शिष्य का नाम। इनके शिष्य का नाम कैशोर्य काप्य था।

कुमारिका-सिंहल के राजा शतश्रंग की कन्या का नाम। यह प्रसिद्ध राजा भरत की पौत्री थीं। इनका सिर वकरी के सिर के समान था। इनकी कथा स्कंद पुराए में इस प्रकार वर्षित है--किसी समय एक वकरी समुद्र में पानी पीने गई परन्तु एक लताजाल में फँस जाने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर समुद्र में तथा र्मुंह लता में उलमा पड़ा रह गया। फिर समुद्र के प्रभाव से वह वकरी सिइलराजा के यहाँ उत्पन्न हुई। उसका सारा शरीर मनुष्य का और सिर वकरी के सिर का सा था। इस रूप का ज्ञान होने पर वह वड़ी दुखी हुई श्रीर राजा की आज्ञा लेकर उस स्थान पर गई जहाँ उस वकरी का मुँह लता में फँजा हुआ था। उसने उस मुँह को निकालकर समुद्र में फेंक दिया जिसके प्रभाव से उसका मुख एक सुंदर खी-मुख में परिणत हो गया। वहीं पर इन्होंने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वर माँगा कि ग्राप सदा वहाँ उपस्थित रहें जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। कुमारिका ने वहाँ मंदिर वनवा कर शिव की प्राग्य-प्रतिष्ठा की जो वर्करेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुये। स्वरितक नामक एक नाग पाताल को भेद कर कुमारिका के दशनार्थ आया था, जिससे उस मंदिर के पास एक श्रवाह गर्त वन गया श्रोर वह गंगा-

ता में भागता। तुमारिका का विवास महाकाल से सन्ना भाग

कुर्गारिल भट्ट-एर प्रतिष्ठ दार्गितिक विद्वान । इन्होंने रिमी बीट बाट्याला में शिक्षा प्राप्त की थी, बिन्त कारात्मर में उमी का थिगेष रिया । इससे इन्हें गुरु-रिगेष के लिये प्राथितिन बरना पड़ा प्रयांत सूसी की लाग में पीर्त-जीर जलना पड़ा । ये शंकरावार्य के पूर्व-वार्गान थे । प्रतिल् शासल मंदन मिश्र इनके साले थे । लिम समय ये भूमी भी प्राप्त में जल रहे थे, उसी समय जंग्याम इनके पास प्रप्ते 'भाष्य' का वार्तिक लिखाने भाषे । इन्हों के प्रभार में उनको मंदन मिश्र के पास जाने या सलाइ है। कुमारिल मीमांसा दर्शन के माननेवाले थे। इन्हों के प्रभार में बीह्य और जैनधर्म का विरोध वर्ग दिनु धर्म पुनः स्थापित हुसा ।

मुजारी-1. दे॰ 'चित्रलेखा'। र. धनंजय की खीका

कुमुद् १. विष्णु के पार्यदमणों में से एक का नाम । र-रान सेना के पानर घीर का नाम जो गोमती के तट पर रिवन रम्यक नामक पर्यंत पर रहता था । रे. करयप तथा बहु के एक पुत्र का नाम । ४. व्यास की श्रथ्यंन् शिष्य-परंपम में परंप प्रापि के जिल्ल का नाम । ४. नाभादास जी के सनुपार राम की वानर सेना के एक प्रमुख सेना-पित तथा सहचर जिन्होंने युद्ध में शतुन शौर्य का मदर्शन रिया था । नामाजी ने भगवान के १६ पार्यदों में कुमुद जीर कुमुदाय को जब और विजय के नमकर माना है । मुमुदान-१. करयप तथा कह्न के पुत्र का नाम । र-मित्यर तथा देवजनी के पुत्र का नाम । इनके पुत्र गुखक जाम में प्रसिद्ध हैं । दे० 'कुमुद'।

सुनुर्ती राम की एक पतोह तथा कुछ की दूसरी पत्नी गो नाम। इनकी सपनी को नाम चंपका था। कुमुहती हे पुत्र बलिथि ने स्पंबंध का विस्तार किया था। एक यार प्रनर्कादा करने समय कुश के कहे सर्यू में गिर पर्दे बीर उन्हें कुमुद्रनी नामक कुमुद नाम की बहिन नामकोक में उटा के गई। जोभ से कुश ने सर्यू को सुरक कर देने के निष् गरमंथान किया, किन् तभी कुमुद्र ने प्रतिथत होकर कहीं के माथ कुमुद्रनी दुश को सम-पिन कर दी। २. मम्हर्यश्च सजा की खी तथा ताम्रभ्वज की माना या नाम।

क्षुप्रंग एक वैदिरहाजीन राज्य का नाम। देवातिथि चर्या ने इसरे दान वी प्रशंसा की है।

पुरः १.एए प्रसिद्ध पंजर्जनी राजा का नाम। वेदिक साहित्य
में इतरा उन्तरेश है। इतके दिता का नाम संवरत्य
तथा माना गा नाम तर्का था। श्रमीयी तथा चाहिनी
नाम की इपर्या ये दिनों भी। यादिनी के पाँच पुत्र
हुवे निनें के निष्य को नाम जनमेजय था जिनके चेना
प्रशास प्रीर कोई तुने। बामाय में पुत्राप्त ग्रथा पोद् होती के पंगर में। वीरत को जा महत्त्र हैं। वित्र पुत्रराज के पुत्र दी कीरत बहुजाने हैं। वर के प्रमय पुत्री
वे नाम विद्राम (श्रमीयों में) मरदात, धानमेजय हैं। २. श्रमीध के एक पुत्र का नाम। इनकी खी का नाम मेरु कन्या था।

कुरुवत्स-नवस्थ के पुत्र का नाम।

कुरुवश-मधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम श्रनु था।

कुरुश्रवण त्रासद्स्यव-त्रसद्स्य के पुत्र का नाम । भागेद मं कलप ऐलूप ने इनके दान की परांसा की है। कुरुन्ति काएव एक स्कद्रप्टा का नाम ।

कुल - 1. दशरथ ५ त्र रोम के दरवार के एक विदूषक का नाम। र. राम सेना के एक वानर का नाम।

कुलक-रल का राजा का नामांतर। मत्स्यपुराण के यनुः सार यह धदक राजा के पुत्र थे।

कुलह-करयप कुलोत्पन्न एक गोनकार का नाम। कुलिक-कर्द्र और करयप से उत्पन्न एक नाग का नाम। कुल्मल वर्हिप शेल्प-एक सूक्तद्रप्टा का नाम।

कुवलयापीड़-हाथी के रूप में एक राचस का नाम।

कृष्ण शौर चलराम जब मथुरा में उत्सव में सम्मिछित

होने के लिये था रहेथे तब रास्ते में ही इनका उथ करने

के लिये कंस ने कुवलयापीड़ को भेजा था। कृष्ण ने रास्ते

हीं में इसका वध कर दिया था।
कुवलयारव-एक विख्यात चक्रवर्ती राजा का नाम।
भविष्य पुराण के चनुसार ये गृहद्दरव के पुत्र थे। दिवोदास के पुत्र मतर्नन का दूसरा नाम भी यही था। ये
कई नामों से प्रसिद्ध हैं जैसे कुवलारव, धुमद, शतु-

जित तथा ऋतुभ्यज सादि ।

कुवलाश्व-राजा श्रावाज के पीत्र तथा बृहद्दरव के प्रत्र का नाम। उन्होंने महर्षि उत्तंक की श्राज्ञा से धुंध नामक राइस का वध किया था, जिससे इनका नाम ध्रमार भी प्रसिद्ध है। यह राज्य एक बालुकामय समुद्र में रहता था और उसमें से उसे निकालना असंभव ही था। पर कुचलारच ने छपने २१००० पुत्रों की सिम्मिलित खोज से इसे किसी मकार निकलने के लिए बाध्य किया ! निकलने पर इसके श्रास्वरंध्र से श्रिम की ऐसी लपरें निकर्ती कि इनके तीन पुत्रों—हदारव, कपिलारव तथा मदारव - को छोड़कर रोप सब भस्म हो गये, पर राजा कुवलाश्य के सामने यह छाधिक न ठहर सका श्रीर वीर-गति को माप्त हुआ। उत्तंक ऋषि की तपस्या में विग टालने के कारण ही धुंध का वध किया गया था। हरि वंश पुराण के अनुसार इनके केवल १०० पुत्र थे। इनकी मृत्यु है बाद इनका पुत्र इदारव गद्दी पर बैठा। मार्कण्डेय पुगम के घनुसार ये शत्रुजित के पुत्र थे।

कुरा-1. राम के पुत्र का नाम। इनकी माता बेदेही तथा छोटे माई जब थे। रावण को जीतने के बाद खक्षि-परीण कोका राम ने सीता को न्वीकार किया था; किन्तु बाद में लोकापवाद के भव से स्थाग दिया। यथि व इस समय गर्मवर्ता थीं। लयमण उन्हें तमसा नदी के किनारे बालमीकि के बाधम के पास छोद खाये। खाधम में जैसे मन्य क्यि-पित्रयाँ रहती थीं बैसे ही इनके भी रहने की ब्यवस्था हो गई। आवण माय की मध्य रात्रि में इनके कुरा खीर खब नामक दो पुत्र बयका हुए। यावमीकि

ने उनके सव संस्कार किये तथा शस्त्र-शास्त्र श्रादि की भी शिचा दी। वे दोनों सभी विद्याओं में पारंगत हो गये। इसी वीच राम ने अरवमेध यज्ञ किया। इनका छोड़ा हुन्ना यज्ञारव वाल्मीकि श्राश्रम के पास से निकला। घोड़े के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र भी लगाया हुआ था। इस घोड़े को देखकर लव ने कौत-हलवश पकड़ लिया श्रीर उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था--'एक वीराघ कौसल्या तस्या पुत्रो रघूद्रहः। तेन रामेण मुक्तोसी वाजी गृहणावित्वमं वली।' यह पढ़कर इनकी चात्रवृत्ति जागृत हो उठी श्रौर इन्होंने श्रश्य को रोक लिया। उसकी रचक सेना के सेनापति शत्रुघ थे। दोनों में युद्ध हुआ। शत्रुझ के आहत होने पर जन्मण, फिर लच्मण के श्राहत होने पर भरत श्रीर भरत के श्राहत होने पर राम श्राये। किशोर बालकों के अद्भुत पराक्रम को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमह श्राया । श्रंग-प्रत्यंग शिथिल हो गये । धनुष नहीं उठा । उन्होंने इन्हें प्रेम से बुलाकर पूछा, "तुम किससे लड़के हो । धनुर्विद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुई ?" लड़कों ने पहले तो कहा, "युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुम्हें क्या मतलव ?" किन्तु बाद में अपनी माता का नाम बता दिया। फिर, बाल्मीकि की श्राज्ञा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया कि यही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह सब लोगों का मिलन हुआ सीता ने राम को चमा कर दिया सभी लोग धयोध्या गए। कुश और लव की अध्यक्ता में अरवमेध यज्ञ पूरा हुआ। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग कुछ दुसरी प्रकार से विशित है। राम के श्रश्वमेध यज्ञ में वालमीकि ऋषि कुश श्रीर लव के साथ सम्मिलित हुये थे। कुश श्रीर लव ने बढ़े राग के साथ रामायण गाकर सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। किन्तु राम ने समम लिया कि ये उन्हीं के ही श्रात्मज हैं। राम ने लव को कोसल श्रीर कुश को उत्तर कोशल दे दिया । कुश ने कुशस्यली नामक नगर बसाया । दे० 'राम', 'सीता' तथा 'लव'। २. भागवत के घनुसार सुहोत्र राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम प्रतिनामक था। कुश वंश का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। ३. ये अजक राजा के पुत्र थे। कुशांव, श्रमूर्तरजस्, वसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये चारों कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक। ४. एक दैत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व मिला था। यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर उन्होंने इसके मस्तक को पृथ्वी में गाड़कर उस पर शिव-लिंग की स्थापना कर दी। तब यह शरणागत हुआ। १. विदर्भ राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम।

कुराध्वज-रथध्वज राजा के पुत्र का नाम। इनकी कन्या का नाम वेदवती था। र. हस्वरोमा जनक के किन्छ पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक के छोटे भाई थे। मांडवी श्रीर श्रुंतकीर्ति इनकी दो कन्याएँ कम से भरत तथा श्रवुष्ठ को व्याही थीं। इनके बड़े भाई सीरध्वज जनक की पुत्री सीता श्रीर उमिला कम से राम श्रीर लक्ष्मण को ट्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को जीता था। इनके राज्य का नाम सांकारय था जिसे इन्होंने ध्रपने छोटे माई कुशध्वज को दे दिया था। ३. वृहस्पति के पुत्र का नाम। ४. एक प्राचीन राजा का नाम जो पूर्वजन्म में बानर था।

कुशनाभ-१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र का नाम । इन्होंने महोदय नामक एक नगर की स्थापना की । २. एक मनु पुत्र का नाम ।

कुशरीर-वेदिशिरस् नाम के शिवाबतार के शिष्य का नाम। कुशल-एक ब्राह्मण का नाम। ये और इनकी पत्नी दोनों इराचारी थे जिसके कारण नरक में पड़े। पर इनके पुत्रों ने गया में पिंडदान किया जिसके फल से इनका उद्धार हो गया।

कुशांच—कुश (कुशिक) राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । ये चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांवी नामक नगरी की स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम गाधि था। दे० 'कुशिक'। २. उपरिचर वसु नामक राजा के पुत्र का नाम। ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे। इनका नामांतर मणिवाहन था।

कुशाय-बृहद्रथ के किनष्ठ पुत्र का नाम। इनके बढ़े भाई का नाम जरासंघ था। ये दोनों उपरिचर वसु के पौत्र थे। भागवत के ब्रनुसार इनके पुत्र का नाम ऋपभ था। कुशाल-ब्रांशोक के पुत्र का नाम।

कुशावते - ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम।

कुशिक-विश्वामित्र के पितामह तथा गाधि के पिता का नाम। एक समय महर्षि च्यवन को ध्यानयल से भान हुआ कि कुशिक वंश के संयोग से इनके वंश में वर्षा-संकरता का प्रवेश होकर चित्रयत्व की प्राप्ति होगी। इसे य्यवंद्धनीय समस्कर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक मुनि ने गाधिराज की कन्या का पाणिग्रहण किया। इसी संबंध से महर्षि जमदिम का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशु-राम बाह्मण कुलोत्पन्न होते हुये भी चात्रधर्म में प्रवृत्त हुये। कुशिक महोदयपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक वार च्यवन ऋषि गये थे। कुशिक तथा उनकी छी ने वड़ी सेवा-सुश्रूषा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला कि इनके वंश में बाह्मणत्व का प्रवेश होगा। कुशिक का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोत्पन्न मंत्रकारों के नाम भी मिलते हैं।

कुशिक ऐपार्थि-एक सूक्तद्रप्टा का नाम । कुशिक सौभट-एक सूक्तद्रप्टा का नाम ।

कुशीलव - भार्वशर्मी नामक बाह्मण ताड़ी पीने के कारण ताड़ के पेड़ के रूप में जन्मा। उस ताड़ पर कुशीलव नामक एक बाह्मण सकुटुंग्च रात्तस होकर रहता था क्यों-कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। अंत में गीता के आठर्वे अध्याय का पाठ करने से उसका उद्धार हुआ।

कुशुंभ-भविष्य पुराण के अनुसार शक्तनी के पुत्र का नाम। कुशुंमिन्-च्यास की सामशिष्य परंपरा में पौथ्यंजी के शिष्य का नाम। पुरियाजध्यम् एर एपि जिसे धनियम का श्रान था। ये महत्त्वतंत्र के शित्व थे । हुनके शित्र्य उपवेशि और पुर्धानकु सामधन्तुन्द्रपूरी गुराकपि खामेली ने पर कार दिया था हि जीनी की शाया (संस्थापन) के भौतीं को चीरव कर्ने शप्त होगा । कर्षत नर्पया ये पंत में पंट नामक फाविक के साथ इतरा लाम प्रापा रि। इस यह के प्रत में घमिगिर (मुनि) तथा प्रस्तार (निट) नामक कर्नी ना उद्देश हैं। कुर्वार्ट ह -वंतिस्य् कुरोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कुर्मकी-एक व्हित का नाम जो स्वाय की परंपरा में पौष्यंजी ये शिष्य थे। यत्म-मित्यर तथा देवजनी के पुत्र का नाम । गुल्मदिन कार्य एक सूक्त इंग्टा का नाम । कर्यमाप्थ-क्रमदेव का नामांतर । दे० 'क्रासदेव' । यत्मीस एक सामवेदी अनुषि या नाम । कुल्ंस्यिद प्रोद्यालिक-एक छपि जिन्होंने पश्च-संपत्ति की प्राप्ति ने पिये सप्तराज नामक यज्ञ किया था जिसके फल में एकें बीवायों की प्रजुर समाति प्राप्त एई थी।

तुर्वे क्रिया विकास के शिष्य की नाम । इनके निष्य का नाम भवजात था । कुरायुर पुरुषक्ष या नाम ।

पुरुष १. महाभारत हुद में कीरवपणीय एक राजा का नाग । २. पर्यंत्र नथा यह के एक पुत्र वा नाम ।

मुद्भा नीपीर देस के एक राजपुत का साम । यह जयहथा - के भाई थे । फुट्टा कैंगिस सथा श्रन्ताकी एक कस्या का साम ।

हैनों सुप्त विश्वासित सुनि के प्रत्न वा नाम।
प्रद=रम के एक सभासद का नाम।
प्रपक्तिण एक रद्रगण । वाकानुर के नाथ श्रुद के प्रसंग में
वात्रमा पे साथ इनके सुद का वर्णन है।
प्रतिक्ति मध्यदाणीन वैष्णव भक्त वेषणदास जी का एक
न्यांतर। देक दिवादास ।

कुर्न भीव्यान राजा के पुत्र या नाम । इनके पुत्र का नाम - इंद्रुक्त था ।

पुर्मे-रिष्टु के जिनिय प्रायतार का नाम । प्रजापति ने संतरितकारण करने के जिनियाप से हमें का रूप धारण किया था। एस पर्मे की पीठ का भेग एक लाख गोजन का था। क्षेत्र की पीठ का संवयाना पर्वत की स्थापित उनसे पर ही नामुद्र मंत्रन संभव की सका था। पेजपुराल के अनुकार इसीलिय दिल्या ने कुमें का प्रवतार किया था। देन का एके!

पुने महिन्म ह है। मृत्यान राजान ।

पूर्तिद्वारा-पंजाद्य संभावनार्गि से से एक जिस्की गाउँ के विक्रित पुरस्ता सीता १७०६० साम सकति नामसी कही गाउँ । पुरस्ता ने पंजादेश्य के दान भोता है कि एक्सें भगवान विष्णु ने पार्व के प्रवादकार में इंड्यूम्स नाम पाना प्रविश्वी से प्रेट के समाने प्रान्त के प्राप्त पत्नी पाने, पाने, पान स्वीर भीता के प्राप्त किया है, कियु सरद्य में ना पान उक्त प्रवाद ने पूर्ण गाम से प्रतिवर्ध गर्ती होती। प्रमुक्त सह वैरण्य पुराण है भी नहीं। इसमें प्रमुख रूप से शैव सिटांत ही प्रतिपादित हुए हैं छोर इसके अधिकांश भाग में शिव तथा हुगां की उपासना का ही प्रतिपादन है। इस पुराण की रचना वारहवीं शताब्दी के बाद हुई है। कृष्मांड-एक देख का नाम जिसका वध विष्णु ने कार्तिक शृक्षा नवमी को किया था। कृश्या-एक ऋषि का नाम। दे० 'वाल्मीकि'।

कुतु-०, क्रांच का नाम । ६० पारमाक । कृतंजय-१. भागवत के श्रमुसार ये विहिराज के पुत्र थे। श्रम्य पुराखों में यह धर्म तथा बृहद्राज के पुत्र कहे गये हैं। २. व्यास का नाम।

कृतंस्यती–एक श्रसिद्ध श्रप्सरा का नाम । कृत−१. जय राजा के पुत्र का नाम । २. वसुदेव श्रीर रोहित्ती के सातर्वे पुत्र का नाम । कृतक–वसुदेव श्रीर मदिरा के चार पुत्रों में से तृतीय का

नाम ।

कृतत्युति-चित्रकेतु राजा की एक करोड़ खियां में से ज्येष्ठा

का नाम । श्रंगिरा ऋषि की कृषा से इन्हें पुत्र हुश्रा था,
जिसे इनकी सपत्नी ने विष देकर मार डाला। पर श्रंगिमा

ऋषि ने उसे पुनर्जीवत कर दिया । दे० 'चित्रकेतु' ।
कृतध्यज-१, दे० 'श्रतर्दन' । २, धर्मध्यज जनक के दो

ुन्नों में से एक का नाम । इतप्रज्ञ-राजा भगदत्त के पुत्र का नाम जिसे नकुल ने भारत-युद्ध में मारा था । कृतयशास् ध्यांगिर्स्−एक स्कड़प्टा का नाम ।

कृतयुग-षुराणों के खेनुसार चार युगों में से सर्वप्रथम का नाम जिसका खारंभ मृष्टि के खादि से ही होता है। इसका दूसरा नाम सत्ययुग है। कृतवर्मन-१.हदीक राजा के पुत्र, एक मसिद्ध वीर राजा।

भारतयुद्ध में एक श्रप्तोहिस्सी सेना लेकर दुर्सोधन के पर में सिन्मिनित हुये थे। बलराम ने रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव किया था, जिसमें श्रांमिवत होकर ये आये थे। भारत-युद्ध में भीम ने इन्हें तीन वासों में बिद्ध किया था। दुर्योधन पन के बचे हुये तीन वीरों में से ये भी एक थे। युथिष्ठिर के श्रद्धामेध के समय रहक सैन्य के श्रिपित शर्जुन के साथ ये भी थे। इनकी मृत्यु यादव

्वीर सार्यकी के हाथ से हुई। २. भागवत के श्रमुसार थनक के मुत्र का नाम। दे०। 'कृतवीर्य'। कृतवारु (कृतवाच्)-श्रामिरस् कुलोरपन एक मंत्रदृष्टा का

हराबीयं-भागवन नथा विष्णु-पुरासा के धनुसार धनकराजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। इतवीय के पुत्र का नाम 'प्रभूत था जो इतवीयं तथा सहसार्जुन धादि नामों से प्रसिद्ध है। धनक का नामांतर कनक भी भत्य प्रादि पुरासों में मिलता है। संकर्षा चतुर्यो सत के प्रभाव से इतवीयं को सहधार्जुन ऐसा धार्व पराक्रमी नया प्रमापा पुत्रस्म प्राप्त हुखा था।

्रत्या प्रताय पुत्रस्य प्राप्त हुवा था। द्वारिय-संहुतास्य राजा के दो पुत्रों में से पहले का नाम। पुरुषस्य हुनका नामांतर है।

छ ति । राजा नहुष के एक क्षतिष्ट पुत्र का नाम । २. यहु-्याराप जनक के पुत्र का नाम । ये निमिक्त चंद्रज थे ।

इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं। ३. भागवत के श्रनुसार ध्यवन ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र का नाम उप-रिचर वसु था। ४. राजा वशु के पुत्र का नाम। इनके पिता का नाम रोमपाद तथा पुत्र का नाम उशिक था। कृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के चनुसार रौद्राश्व तथा 🏈 कृष्ण-भारतीय वाङ्मय 📑 यह नाम सर्वाधिक पूज्य है। घृताची के पुत्र का नाम।

कृतीजस्-राजा कनक के पत्र का नाम। भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार ये धनक के पत्र थे।

कृत्तिका-१. एक नचत्र का नाम। २. प्राचेतस दच की सत्ताइस कन्याओं में से एक। ३. अग्नि नामक वसु की पत्नी का नाम । इनके पुत्र का नाम स्कंद था ।

कृप-शारद्दत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से भयमीत होकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए जालवती (भागवत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार उर्वशी) नामक अप्सरा को भेजा था। वह अपने उद्देश्य में अस-फल रही, किंतु ऋषि का वीर्य एक सरकंडे पर स्वलित हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। संयोगवश मृगयार्थ आये हुये शांतनु ने इन आक्तित शिशुत्रों को ऋपने साथ लें लिया और क्रपापूर्वक उनका पालन किया। कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम क्रमशः कृप तथा कृपी रखा गया । कालांतर में कृप धनु-विंद्या के श्राचार्य हुये श्रीर धतराष्ट ने श्रपने पुत्रों को उक्त विद्या की शिचा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पत्त लिया श्रीर पांडव पत्त के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया। कुछ व्यक्ति-गत कारणों से इनका कर्ण से वैमनस्य हो गया था। युद्ध के अनंतर कौरव पत्त के जो तीन वीर वच रहे थे उनमें एक कृपाचार्य भी थे। विष्णुपुराण के अनुसार कृप तथा कृपी सत्यप्टति की संतान थे, जो शारद्वत के पौत्र थे। कृपा-कृप की वहन का नाम। इनका विवाह दोणाचार्य से हुआ था, जिनसे ऋरवत्थामा की उत्पत्ति हुई थी। विप्लु-पुराण के घनुसार ये सत्यधित की कन्या थी जो शारहत के पौत्र थे। दे० 'कृप'।

कृपाचाये-महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध धनुर्धर का नाम। दे० 'कृप'।

कृपी-कृपाचार्यं की बहन का नाम । दे॰ 'कृप' तथा 'कृपा' । कृमि-१. विष्णु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के श्रनुसार महर्षि च्यवन के पुत्र का नाम। कृत, कृतक तथा कृति इनके अन्य नामांतर हैं।

कुश-१. ऋग्वेद के अनुसार एक सुक्तद्रष्टा का नाम, जिन्होंने यज्ञों द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया था। ये वडे सत्यवादी थे और अरिवनीकुमारों के विशेष कृपा-पात्र थे। २. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उम्र तप के कारण अत्यंत कृश रहा करते थे। ये श्रंग ऋषि के मित्र थे। इनका एक नामांतर 'कृशतनु' भी हैं।

कृशानु-सोमरत्तक गंधवीं में से एक का नाम जिन्हें देवा-सुर संग्राम के धनन्तर ग्रश्विनी कुमारों ने श्रव्हा किया था।

कृशाश्व−१.पाणिनि के ज्ञनुसार नाट्यकला के एक स्राचार्य

का नाम । दे॰'शिलालिन्'। २.एक् ऋषि तथा प्रजापति का नाम जिनके साथ दच ने अर्चि तथा विपणा नामक अपनी दो कन्यास्रों का विवाह किया था। ३. सहदेव के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था ।

म्राज इस नाम में वैदिक, पौराणिक स्रोर ऐतिहासिक कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं। स्रत्एव कृष्ण स्रव केवल भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं। ऋग्वेद में इस नाम का उल्लेख हुआ है। कृप्ण श्रांगिरस एक मंत्रद्रप्टा थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है कि कृप्ण श्रागिरस् तथा कृप्णएक ही व्यक्ति के नाम नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद में सर्व प्रथम देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूपे में हुआ है। विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था। कृष्ण नाम का एक श्रमुर भी हुआ है जिसने दस सहस्र सेना के साथ त्रिलोक में हाहाकार मचा रक्खा था। अंत में इंद्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया। एक अन्य वैदिक मंत्र में ४०००० कृप्णों के वघ का उल्लेख है। श्रन्यत्र वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृप्ण की गर्भवती स्त्रियों के वध का उल्लेख है। संभवतः रवेतवर्ण ग्रादिम श्रार्यो और कृप्ण (काला) वर्ण अनार्यो के युद्ध की श्रोर इस वर्णन का संकेत है। पुराणों के घनुसार कृप्ण विप्णु की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके श्राठवें श्रवतार थे। महा-भारत में स्पष्टतः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृप्ण को देखते हैं। सर्व-शक्तिमान ईरवर के रूप में कृष्ण का वर्णन भगवद्गीता में मिलता है, जो निविवाद रूप से महाभारत में वाद को जोड़ी गई है। महाभारत के द्वितीय और तृतीय संस्करणों के मिक्स अंशों में इनकी ईरवरीय सत्ता उत्तरोत्तर परिवर्धित होती चली गई। हरिवंश पुराण में जो वहत वाद में महाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भाग-वत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुई। उपर्युक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संचेप में निम्नलिखित है:--इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी धीं। देवकी कंस की वहन थीं और वसुदेव से इनके विवाह के समय यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के श्राठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी, इसी कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारांगार में डाल रक्खा था श्रीर जो संतान उनसे होती थी उसे चट्टान पर पटक कर मार डालता था। भाद्रपद कुप्णाप्टमी को, अर्धरात्रि के समय कारागार में ही कृत्या का जन्म हुआ। उस समय देवयोग से सभा पहरे-दार सो गये थे। मुसलाधार वृष्टि हो रही थी। पूर्व निरचय के श्रनुसार वसुदेव सद्यःजात कृष्ण को लेकर वड़ी हुई यमुना को पार करके वृन्दावन में यशोदा के पास रख आये और यशोदा की नवजात कन्या को लाकर देवकी की गोद में थिठा दिया। प्रातः काल कंस ने ज्योंही चट्टान पर पटक कर उसको मार ढालना चाहा, त्यां ही वह कन्या यह कहती हुई आकाश में उड़ गई—'ग्ररे दुर्मति कंस ! तेरा मारनेवाला प्रकट हो

राया है। यह बच्या नीममाया थी। एसके धानन्तर वंस नो शिशु कृता का पता घला थाँ। उसके दध के लिये व्यानं हानेजानेज प्रयव निये। सर्वप्रथम प्रतना नाम की शहरी भेटी गई विचार विपाक स्तन्य-पान करा कर एक को मनाप्त गर दे, दिन्तु यह गुद ही मारी गई। इसी महार कागासुर, चकासुर, बृषासुर बादि राजस हुइति में हुए को मारने के लिये भेजे गये, किन्तु मभी कृत्त के द्वारा मार टाले गये। कालियन।ग तथा पुरलयापीड नामर मदोद्धत हाथी खादि का भी मुख्य में यथ विया । यंग के द्वारा भेजे गये प्रसंभ, गग्द, र्राभ, पीर तथा सुर नामक घान्य राघस भी मारे गये । यदं दोने पर कृता ने पपने वदं भाई बनराम की मतायना ने मंग के भाई सुनामन को मारा शीर जरासंध एँसे पराक्रमी राजा के सहायक होने पर भी कंस का यच तिया । तापरचात् जरासंध चीर शिशुपाल जैसे घ्रान्य षणाजारी राजाकों को सारा । ष्रंग-पंग षादि देशों को दीत पर पाताल लोक में पंचलन नामक राज्स की मारा शीर पांचडना नामक दिव्यशंघ आप्त विया । धर्जन की महायता में इन्होंने गांडव वन जलाने में चित्र की सहायता की जिसमें प्रसंस होकर पति ने कृष्ण की सुदर्शन चक्र सीर फीमोदर्का गदा तथा प्रश्लेन का गांडीव धनुष दिया। इन्होंने गीचार गरेश की कल्या का स्वयंवर सभा से छप-रहरा दिया और राजा को शपने स्थ के पहिचे से बाँध-पर कापने यहाँ को गये। विदर्भराज भीष्मक के पुत्र रूपम के पीर विरोध करने पर भी उसकी बहन क्विमणी के साथ एन्ट्रॉने विवाह किया, जिससे प्रशुरन, चारुवेषण् धादि इस पुत्र तथा चारमती नाम की एक करेया उत्पन्न हुई। रविमर्गा की लक्ष्मी का शवतार माना गया है। सन्य-भामा, अविवती, मुगीला तथा लक्ष्मणा इनकी शन्य प्रधान मिनियाँ थीं । कहा जाता है कि इनके १६००० कियाँ थीं । पोटयोंके साथ इनका धनिष्ठ सर्वंध था। द्वीपदी के स्वयं-यर में समिमाजित हो हर सम्यवेध-प्रतियोगिता में इन्होंने धार्नन के पण में धापना निर्णय दिया। पांडवों के हस्तिनागुर में राज्य परते समय ये ऋतिथि के रूप में उनके यहाँ गये। तुप दिन यार फार्नुन झास्का समे। कृष्ण ने उनका यहा म्यापन रिया । यहीं प्राप्त की यहन सुभद्रा से व्यर्जन का हैम हो गया और यत्रमम की ग्रमस्मति होने पर भी कृत मी महायता से अर्जुन मुभद्रा को जेकर निकल गये। युचिलित है सहसूद यहाँ है समय कृत्य ने जरासंघ के पेर काने दी सजाहे दी, क्योंकि जसमेंच के कारण ही कुरा की मधुम छोदकर द्वारता जाना पढ़ा था। सीम होंग तमर्मवे या या हुआ। राजम्य यज में कृत्य की सम्मानित होते देस जिल्लाच ने उनेहा प्रयमान विया। दम पर कृषा ने करने घर से उसरा निस्महेदन निया। पीरवीं चीर पीरती के बीच चून कीशा के प्राथमर पर भी कुणा वर्षमान थे । अब मर्यमेव हारने के बाद युधि-िन तीनहीं को भी दौर पर लगा कर हार गये, सब पुरुषाम श्रीवरी की उसवे केन पार्का गीन लाया ची। नक्ष मार्ग तमा । हिन् कृत्य मी कृता में उसकी गाड़ी दुवनी पर गई कि वह दिसे नार ने कर नात ।

पांटवों के श्रज्ञातवास के वाद शौर पारस्परिक महायुद के पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न करने की सम्मति दी थी किंतु हुर्याधन ने इनकी यात न मानी। युद्ध के पूर्व इनकी सहायता लेने के लिए पहिले अर्जुन सीर फिर दुर्योधन एक ही समय पहुँचे। कृष्ण ने एक को ष्यपना तटम्थ व्यक्तिगत साथ, तथा दूसरे को श्रपनी सेना लेने के लिए यहा। दुर्योधन ने इनकी सेना को लेना स्वीकार किया। कृष्ण ने तय छर्जून के धाशह से उसका सारथी होना स्वींकार किया। युद्धारभ्भ के समय युद्ध-चेत्र में घर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने युद करना धरवीकार कर दिया । यहीं पर कृष्ण ने छर्जुन को विरव प्रसिद्ध 'भगवत गीता' का उपदेश दिया छीर उनको पर्तत्य का ज्ञान वराया । सारधी-रूप से कृष्ण युद्ध में श्रर्जुन की श्राघंत सहायता करते रहे । दो एक स्थानों में अनुचित रूप से भी अर्जुन की सहा-यता की। जैसे, १. गुरु झोण को विस्त करने के लिए 'श्रश्वत्थामा हतो' वाले शर्धसत्य के मयोग में श्रांत २. भीम थार दुर्योधन के गदायुद्ध में-दुर्योधन के मर्मस्थल पर श्राघात करने के लिए संकेत करने में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडवां के साथ इस्तिनापुर गये और उनके अरवमेच यज्ञ में सम्मिलित हुए। तदनंतर ये द्वारका लीट गये। वहाँ इन्होंने मधपान का निषेध कर दिया। इसके बाद द्वारका में बहुत से थपशकुन होने लगे। कृष्ण ने समस्त यादवों को समुद्र-तट पर जाकर देवताणों को प्रसच करने की प्राज्ञा दी। इन्होंने मधमान करने का एक दिन निश्चित कर दिया था। इसके फलस्वरूप मदोन्मत्त यादवों में भयानक युद हुया, जिसमें समस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रधुमन के साथ मारे गये। बलराम इस युद्ध से घलग रहे घोर शांति के साथ एक वृद्ध के नीचे शरीर त्याग दिया। कृषा स्वयं जरस नामक एक दयाध के तीर से खाएत होकर दिवंगत हुये, पर्योकि भूल से इन्हें हरिए सममकर उसने इन प्र तीर चला दिया था। यह समाचार पाकर अर्जुन हारका गये घीर इनका चन्येष्टि संस्कार किया । पाँच मुख्य रानियाँ इन्के साथ सती हो गई । द्वारका समुद्र में जलमप्त हो गई। मागवत प्रादि पुरागों में कृत्म के बाल्य त्या रीराय की कथायों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हिंदी के प्रधान कवि विद्यापति, सूर, तुलसी खादि ने कृष्ण चरित सम्बन्धी क्यावस्तु भागवत स्नादि पुराकों से ही मधान रूप से ली है। काव्योचित रूप देने के लिये तथा धार्मिक महत्त्व की स्थापना के लिये कृत्य के महत्त्व का श्रतिरंजित वर्णन भी विया गया है। सुरसागर छीर प्रेम-सागर श्रादि पुस्तकों में कृष्ण का यही श्रतिरंजित रूप हमें मिलता है। काले बाँदल के रंग का होने के कारण इनका एक नाम धनस्याम हो गया । इसी प्रकार उत्वल-वंधन के समय यशोदा ने इनके पेट में रस्ती वाधी थी जिसमे इनार एक नाम दामोदर मी पहा । गोवर्षन धारण करने के कारण इनका एक नाम गिरधारी या तुंशीश हुआ मधुरा-नियास के समय जरामंघ खीर कानप्यन नामरा एक विदेशी के आक्रमण का वर्षोंन भी मिलता है। काब-

यवन को करवना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गौरव रचा के लिये की है। कृष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने वाली घटनाओं में राघा की उद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक है। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा संभवतः ग्राभीरों की वनदेवी ग्रीर गोपाल वाल देव थे। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम बह्मवैवर्त पुराण में हुआ है। (दे॰ राधा) यही भावना जयदेव, विद्यापित से त्राती हुई हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई। भागवत में गोपी-कृत्या के प्रेम का उल्लेख है। साथ ही उसमें एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख है। है। 'भ्रमरगीत' की निर्गुण-सगुण-विवाद की उद्भावना हिंदी साहित्य के कवियों की मौलिकता है। विष्यु पुराण के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये। एक सफ़ेद और दूसरा काला । ये दोनों केश कम से रोहिणी तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। रवेत केश से बल-राम और काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुई। केश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'केशव' पड़ा । कृष्ण पांडवों के फुफेरे भाई भी कहे गये हैं। मतान्तर से कृष्या और श्रर्जुन नरनारायणा के श्रवतार माने गये हैं। जैकोबी तथा भंडारकर ग्रादि विद्वानों की धारण है कि कृष्ण नाम 'क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यह धारगा अब असत्य सिद्ध की जा चुकी है। २. दे० सहस्रार्जुन। ३. कद्र-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. हर्विधान राजा के एक पुत्र का नाम । १. सिंधुक के एक भाई का नाम। ६. एक ऋषिका नाम। ७. शुकाचार्य के चार पुत्रों में से एक नाम ।

कृष्ण स्त्राग्नेय-स्रायुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले एक महर्षि का नाम। चरक-संहिता के श्रनुसार इन्होंने ही सर्वप्रथम श्रमिवंश भंड, तथा हारित श्रादि छः शिष्यों

को आयुर्वेद की शिचा दी।

कृष्णकणामृत-विल्वमंगल सूरदास रचित एक वैष्णव ग्रंथ का नाम जिसमें श्रीकृत्या तथा वजवधुत्रों के पार-स्परिक प्रेम तथा रसकेलि चादि का वर्णन है। दे० 'बिल्व मंगल'।

कृष्णिकिकर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो संभवतः चैतन्य महाम्भु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे।

कृष्ण चैतन्य-इनका वास्तविक नाम निमाई था। दे• 'चैतन्य' ।

कृष्ण जीवन-एक मसिद्ध हरिभक्त तथा वाचक।

कृष्णदत्त लौहित्य-ये और कृष्ण कान्त लौहित्य रयाम जयंत लौहित्य के शिप्य थे। दे॰ 'त्रिवेद'।

कृष्णदास-१. स्वर्णागर जाति के एक सध्वकालीन वैः एव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे। भक्तमाल के अनुसार स्वयं कृष्ण ने अपना नृपुर निकाल कर इन्हें पहनाया था। २. एक प्रसिद्ध वैज्याव भक्त तथा नाभाजी के यजमान । ३. सनातन नामक एक विख्यात वैक्याव म्राचार्य के शिग्य जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे। नारायपा भट्ट नामक इनके एक भट्ट शिध्य भो प्रसिद्ध वैज्याव भक्त थे। कृज्यादास जी मद्नमोइन विब्रह के

उपासक थे। ४. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिन्होंने रासपंचाध्यायी गोवर्धनचरित्र तथा भगवदभोजन-विधि नामक तीन ग्रन्थों की रचना की थी।

कृष्णदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम । ये श्रतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि एक वार अपनी कुटी के सामने आये हुए एक बाघ को इन्होंने अपने शरीर का मांस काट-काटकर खिलाया था। ये वाल ब्रह्मचारी थे श्रीर परोपकार में दूसरे दधीचि माने जाते थे।

कृष्ण द्वेपायन-दे॰ 'न्यास'।

कृष्णघृतिसात्यिकि सत्यश्रवा के शिष्य का नाम।

कृष्ण पराशर-पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मपि का नाम। कार्ग्णायन, कपिस्नाव, काकेयस्थ, श्रंतःयाति तथा पुष्कर इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋषियों के नाम हैं।

कृष्णिसिश्र-संस्कृत के मसिद्ध पंडित (१०४२ ई०) तथा कवि । ये चंदेल-राजा कीर्तिवर्मा के सभा पंडित थे। इन्होंने 'प्रवंध-चंद्रोदय' नामक नाटक लिखा था ।

कृष्णहारित-एक प्रसिद्ध श्राचार्य जिन्होंने श्रपने शिप्यों को वाग्देवता संबंधी उपासना के एक प्रकार की शिचा दी थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके का-रण विकलांग हो गये पर प्रयत्न करके श्रपने शरीर को पुनः ठीक कर लिया।

केकय-एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नाम। रामायरा के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद है। एक मत के अनुसार इनका नाम धृष्ट्रकेतु था श्रीर यह कृष्ण के रवसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में भाग लिया था। दशस्य की त्रिय पत्नी तया भरतमाता कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी ऋरवकेत की पुत्री थीं ।

केतव-वायु पुराण के श्रनुसार न्यास की शिष्य परंपरा ुमें शाकपूर्ण स्थविर के एक शिष्य का नाम।

कित-१. नवग्रहों में से एक ग्रह। इसके रथ को लाख के रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को प्रसित करता है। मर्तातर से यह एक दैत्य का नाम है, जिसके धड़ मात्र है। समुद्ध-मंथन के बाद सब देवता अमृतपान करने के लिये वैठे। यह भी श्रमरत्व की इच्छा से देवताओं की पंक्ति में देवता-वेप में वैठ गया। पर सूर्य स्रोर चंद्र ने इसे पहचान लिया श्रोर इसके रहस्य को खोल दिया। तत्काल विष्णु ने इसका सिर काट दिया, किंतु श्रमृत इसके गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके सिर और धड़ अलग-अलग अमर हो गये। मस्तक का नाम राहु पड़ा श्रीर धड़ का नाम केतु । सूर्य श्रीर चंद्र से अपना वैर चुकाने के लिए राहु और केंतु सूर्य, चंद्रमा को श्रसित करते हैं। ज्योतिय में ये पाय-श्रह माने गये हैं। विशोवटी गणना के अनुसार केतु की दशा का फल सात वर्ष तक रहता है। केतु की दशा के पहिले बुध चौर उसके बाद शुक्त को दशा त्राती है। केंत्र की माता का नाम सिहिका था। मतांतर से यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था। २. ऋ समदेव तथा जयंती के १०० पुत्रों में

एक । ३. यह तामस मनु के एक पुत्र थे । नामांतर से यह तपोधन भी कहे गये हैं। ४. वह्या ने अपनी मजा की यत्यधिक वृद्धि होते देख मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न की । उससे असंख्य प्रजा का संहार होते देखकर वह राने लगी। उसके श्रांसुओं से हज़ारों रोग पैदा हुये। फिर उन्होंने त्र किया जिससे उनको यह वर मिला कि इस नाग से उनको कोई पाप न लगेगा। इस श्रारवासन से उन्होंने एक लम्बी साँस ली जिससे केंतु उत्पन्न हुया। इसके एक शिष्य था जो धूमकेतु के नाम से मसिद्ध है।

केत् धारनेय-एक स्कद्रष्टा का नाम । केर्नुमत्-१. घन्यतरि के एक पुत्रका नाम। इनके एक पुत्र का नाम भीमरथ उपनाम भीम था। २. एकलुब्य नामक मिसिद्ध व्याध का पुत्र । यह निवध देश का राजा था ।

महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पत्र से लड़ा श्रीर भीम के

द्वारा मारा गया । ३. भागवत के श्रवुसार श्रंवरीय के एक पुत्र का नाम। केतुमर्ना-सुमाली राज्स की खी, रावण की मातामही का

केत्मात-सनीध राजा केनी पुत्रों में से कनिर्द का नाम। इनकी माता का नाम उपचिति तथा खो का नाम देव-

पीति था जो मेरु की कन्या थी। कतुवसन्-तिर्गत राजा सूर्यवर्मा के भाई का नाम । इन्हें घर्नन ने सारा था।

कदार एक राजिय का नाम। केदारा-संगीत-शास के श्रनुसार एक गुग का नाम। भरत

मत से यह मेच राग का चीथा पुत्र है। प्रचलित केंद्रारा रात्रि के वृसरे प्रवर का एक श्रुतिमञ्जर राग है जो कल्याण टाट के घंतर्गत गापा जाता है। पहले यह राग विलावल राट के ही पाँदर था। इनमें विनायन का मुख्य खंग-ग म रे सा- अब भी प्रयुक्त होता है और गुँधार का

मयोग विकृत प्रथवा दुर्वल रूप में किया जाता है। पहले के शुद्ध मध्यम स्वर माधुयं के लिये मध्यम में लगाये जाने लगे और यह सम बिलावल में कल्याण मेल में गाया जाने लगा । यह संत्र, धुबद तथा विलंबित स्वाल नीतीं के उपयुक्त है। बीरस्य प्रधान होने के कारण दुमरी, रापा चादि छुद महति का गायन इस गग में धर्मभूव

है। देशरा सग के कुद्र लोक्षिय रूप भी प्रचलित हैं जिनमें प्रत्यस्त्रा मतुद्दा केदारा सुगव हैं। फेसरेंटवर किय के एक जबतार का नाम । नर-नासायण इन्हें पृथ्वी पर लाये थे। काशी में इनके नाम से एक भार है।

फेग्टा-६ कम्परमोद्यां गोत्रकारी का नाम । २. दकिणी भारत में एक मांत का नाम। केलि-मसवान ये पुत्र का नाम।

फिन्ट निवार राज ग्री की उपानि जो साजशत सामारण-मया वर्षत का कीवह है। दे० भारत।

फ़ैं कर राष्ट्रा के प्यका नाम।

के प्रतास एक मन्यकेलीन वैश्वय भक्त हो निवा सुनि द्वारा मंत्रिम किया करते थे। युबदे हीने के कारन

चुकाने के लिये महाजनों का कुर्या इन्हें शकेंबे के पड़ा जिसमें ऊपर से मिटी गिरने के कारण ये दब है कितु जब एक महीने बाद मिटी हटाई गई तो साना करते हुये ये जीवित निकले । ऋयोध्या के लक्ष्मण हिनां संस्थापक यही माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकारें इनकी महिमा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं। केवलराम-नाभाजी के अनुसार एक योग्य वैण्वन जिनके संसर्ग से अनेक नास्तिक भी हरिभक्त हो गरं। घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना इनका।

इनका एक नामांतर 'कूवा जी' भी था। एक बार 📭

केवलवहि-भागवत के छानुसार छंपक के केशरि श्रोरस-ऋचराज जांववान का एक पर्याय । 'जांववान' ।

का कार्य था।

केशव-१.नाभादास जी के अनुसार एक व्यक्त वैत्याव भक्त। २. कृत्सा का एक पर्याय। दे० 'कृत्सा'। केशव (लहेरा)-नाभा जी के अनुसार एक वंटणव • श्रीर स्त्रामी सुरसुपनंद के शिष्य। केशव दंडवती-नाभा जी के अनुसार 'मथुरा मंडने'

विशिष्ट भक्त तथा वैष्ण्य भक्ति-प्रचारक। अपना अभि समय कृष्ण को इंडवत करने में ही विताने के का इन्हें "केशवदंडवती" कहा जाता था। केशवदास-२. नाभा जी के श्रनुसार एक 🕟 कार् वैष्याव भक्त।

केरावभट्ट-नाभादास जी के धनुसार एक मध्ययुर्व वैद्याव भक्त जिसका शास्त्रार्थ श्री 'चैतन्यमदाम्भु' से धु था। शाखार्थ में पराजित होने से ये बहुत हुखी थे, रि देवी ने इन्हें स्वम दिया कि तुमको हरानेवाले सार कृत्या के अवतार हैं। तब से ये कृत्या के अनन्य भक्त । गए। यह मसिद्ध है कि मधुरा के विश्राम घाट पर वर

के काजी बीर स्वेदार के कुचक से वहाँ पहुँचने वा

हिंदुयां की सुन्नत कर ली जाती थी, किंतु इनके नमा

से यह श्रत्याचार चंद हो गया। केशिष्वज-कृतध्वज श्रयवा कीर्तिध्वज के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम भानुमत् जनक थीर चचेरे माह का नाम म्यांडिस्य था । म्यांडिस्य धार्मिक तत्त्वज्ञान ५ विशेषज्ञ थे। प्रतियोगिता के कारण दोनों में धैमनस् हो गया, जिनके फलस्यस्य केशिध्यज ने खाँडिण्य का निकाल दिया । किंतु एक कठिन समस्या के सुलकाने हैं

निये किर उन्हें बुनवाया गया । इसके पुरस्कार-स्टरन

केशित्यज्ञ ने सांडिक्य को छाहानका यथार्थ स्वरूप यस्त

कर योग थीर तत्वज्ञान की शिवा दी। 'गांडिक्य'। केशिन् (केशी)-१. कंप की आज्ञा से घोड़े का रुग भारण कर कृत्या पर श्राक्रमण करने वाले एक राइस 🕫 नाम जो कृत्या द्वारा मारा गया। २. कश्यप तथा दः

के एक पुत्र का नाम । मजापति को देवसेना और देप सेना नाम की दो कन्यायों में से दूसरी का भार इसके समर्पिन किया गया था। इसने इंद्रोसे युद्ध किया था।

ं एक राजा का नाम। ३. यह उच्चैः श्रवा कौ गटोप के भातिनेय थे। नामांतर से इन्हें दालय भी कहते हैं। हिशान सात्यकाम-इन्होंने केशिन दार्म्य से सप्तपदा शाकृटी नामक मंत्र की शिचा ली थी। र्हिशिनी-१.एक अप्सरा, जो करयप तथा प्राधा की कन्या वि। २. राजा सगर की दो खियों में से एक का नाम । शेंग्या. भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं। ३. सुहोत्रपुत्र श्रजमीद की तीन खियों में से एक का नाम। हजन्ह, जन तथा रुपिन इनके तीन पुत्र थे। ४. रावण की साता, विश्रवा ऋपि की एक पत्नी का नाम। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीपण इनके तीन पुत्र थे। नामांतर केसकी । दे॰ 'केकसी' । ४. एक श्रसाधारण लावरयवती राजकन्या का नाम । इसने अपना स्वयंवर स्वयं किया था, जिसमें ग्रंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा तथा प्रह् लाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे। दोनों में कौन .श्रेष्ठ है, इस पर विवाद छिड़ा । दोनों ने श्रपने प्राणों की बाज़ी लगाई। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय धर्मात्मा हुलाद के उपर छोड़ दिया गया। उन्होंने सुधन्वा का पंच लिया । इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक ,विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी। केशिनी ने विरो-चन को पति रूप वरण किया । ६. नल द्वारा परित्यक्ता होने के बाद दुमयंती की एक दूती का नाम। शी-१. कृष्ण को मारने के लिए ऋत्याचारी कंस द्वारा भेजे हुए एक राच्स का नाम जो एक वृहदाकार अश्व

का रूप धारण कर व्रजवासियों की गायों को मार कर खा जाता था। इसके भय से गोपों का गाय चराना वंद हो गया था। त्रंत में कृष्ण ने उसका वध करके व्रजवा-सियों को उसके आतंक से मुक्त किया। २. नाभा जी के अनुसार एक मध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा महिला। किसरी-एक वीर वानर का नाम जो अंजनी के पति थे और गोकर्ण नामक पर्वत पर रहते थे। शंवसादन नामक एक असुर म्हपियों को सताया करता था। इन्होंने ऋपि

की त्राज्ञा से युद्ध करके उसका वध किया। इससे संतुष्ट हो ऋषि ने त्राशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक्त

तथा श्रति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान)

की उत्पत्ति हुई।
केसि(केसी)-एक दैत्य, कंस का अनुचर। यह कंस की आज्ञा से एक अरव का रूप बना कर कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन गया था अपनी लातों के आज्ञात से इसने वहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष कप्ट दिया था। कृष्ण ने यह देखकर उसके पिछले पैर पकड़ कर उसे चार सौ हाथ दूर फॅक दिया था, जिससे यह छुद्ध देर के लिए मूर्छित हो गया था। सचेत होने पर उसने फिर कृष्ण से युद्ध किया था, जिसमें कृष्ण ने उसके मुख में अपना हाथ हाल कर उसका वध कर डाला था। कैक्य-केकय देश (वर्तमान कारमीर) के एक प्राचीन राजा जो कोसलेश दशरथ के समकालीन थे। उनकी कन्या कैकेयी (जो सुंदरता में श्रदितीय थी) का विवाह दशरथ के साथ हुष्या था। ये उनकी प्रिय महिपी और भरत की

कैकयसुता–दशस्थ की दूसरी रानी कैकेयी का नामांतर । ्दे॰ 'कैकेयी' ।

कैंकसी-सुमाली राचस की कन्या का नाम जो विश्रवा ऋषि को पत्नी थी और जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा सूर्पणला ये चार संतानें हुई थीं। सुमाली कुवेर से ईर्प्या करता था। इसी से उसकी यह इच्छा थी कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐरवर्य में कुवेर का दर्प चूर्ण करे। अन्य राचसों के विवाहेच्छुक होने पर भी सुमाली ने इसी उद्देरय से कैंकसी का विवाह स्थिगत रक्ता था। अंत में जब कैंकसी की यौवनावस्था ढलने लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौंप दिया। दे० 'केंशिनी' (४)।

कैकेयी-महाराज कैकय की पुत्री तथा दशरथ की तृतीय रानी का नाम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये अपने समय में सुन्दरता में अद्वितीय थीं। इनके गर्भ से भरत की उत्पत्ति हुई थी। एक वार देवासुर संग्राम में आहत हुए दशरथ की इन्होंने बड़ी सेवा-शुश्रूपा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। राम के राज्याभिषेक का अवसर निकट आने पर इन्होंने अपनी मंथरा नामक एक दासी के बहकावे में आकर राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप में माँग लिया। दशरथ ने प्राण देकर वचन पूरा किया। राम स्वयं सहर्ष वन चले गये और भरत ने भी चौदह वर्ष राम की उपासना में विता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को सौंप दिया। दे० 'राम' तथा 'दशरय'।

कैटभ मधु नामक दैत्य का भाई। विष्णु जब एकार्णव में में सोते थे, उनके कर्णमूल से कई वलवान असुर निकले, जिनमें एक का नाम कैटभ था। मार्क्एडेय पुराण के अनुसार विष्णु से इन दोनों का ४००० वपों तक युद्ध होता रहा। अंत में महामाया इनके गले में वैठ गई और विष्णु ने इनसे ही वरदान पाकर इन्हें मार डाला। हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा ने मिट्टी के दो खिलौने बनाये। बाद में ब्रह्मा के आदेश से उनमें वायु ने मवेश किया और वे दोनों बलवान असुर हो गये।

कैतच-शकुनि के एक पुत्र का नाम । नामांतर 'उलूक'। कैरात (कैराति)-करयप तथा अंगिरा-कुलोत्पन्न गोत्रकारों का नाम।

कैलास-हिमालय स्थित एक पर्वतर्ध्य का नाम जो शिव ्तथा कुवेर का निवास-स्थान माना जाता है।

के्लासक-एक सर्प का नाम।

कोक-सन्नासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम ।
कोचरस-एक प्रसिद्ध राजा जिनकी खी का नाम सुप्रज्ञा
था। ये नियम से एकादशी वत करती हुई रात्रि जागरख किया करती थाँ। पूर्व जन्म की ये वेश्या थी। इसी
के पुर्य-प्रताप से कोचरस ने राजवंश में जन्म ग्रहण किया। एक दिन एकादशी को यह यात किसी बाह्य ए को
सुनाया, सुनकर वह भी व्रत करने लगा और इसे वेकुंठ
की प्राप्ति हुई।

कोटरक-एक प्रसिद्ध श्रष्टकुंडली महासर्प।

जननी थीं।

Y5 ] फेटमें सेपु नामर ईप्प के खनुत का नाम जिसका वर्ष क्षिनु में रिया था। दे० 'मधु'। फीटरा-पार्वनी का बाहमायतार । बाखासुर की माता । लिकत के द्यार के लिये जब कुला चीर वाल में युद मुद्रा और कृष्ण ने प्रवना चक्र उद्यया उस । ससय नरन रीस गढ़ हुन के सम्बुख दीवी थी। योट एका (कीटकुरन्)-वनिष्ट कुनोसक ऋषिगण का माम्हिक नाम । कोहिक (कोटिरास्य) नमुख के पुत्र का नाम । जयद्वय के वहुने में इसने हीवड़ी को सताया था। भारत युद्ध में भीम ने इसरा वध किया। कादिश-एक महारथी का नाम। कायचप-एक गोबकार ऋषि का नाम। फीपयेटा-पाँडय-सभा के एक गरिष का नाम। कामलक-गजा जनमेजय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित धोने पाले एक सर्प का नाम। फीलाम्र-एक देख या नाम । इसका वध कहोड ऋषि ने मरायाँ था। पदौद्ध के पिता पिप्पलाद जब तपरचर्या में प्तानम्य थे, उस समय इसने उन्हें कष्ट दिया था। फीलाहल-समानर ये एक पुत्र का नाम । कोमल् -भारतवर्षं का एक प्राचीन विस्तृत जनपद् । वाल-मीि रामायण के घनुसार इसकी स्थिति सरयू नदी के त्तर पर भी और धयोष्या इसकी राजधानी थी। इससे वर्नमान प्रयथ प्रदेश का चोध होता है । महाभारत तथा रमुर्वरा में इसे 'उत्तर कोसल' कहा गया है। सु-प्रसिद्ध चीनी परिमाजक ह्रेनच्चांग के अनुसार कोसल राज्य यालिंग के उत्तर-परिचम लगभग १८०० 'लि' (डेंद सी कांत) के शंतर पर था। इसका परिमाण २००० लि भीर राजवानी का परिमाण लगभग ४० लि था । यह भारों फोर पहाए घीर जंगलों से घिरा था घीर इसके द्षिण में लगभग ६०० 'लि' पर खांध्र राज्य था । उसके यगैनों से यह भी विदित होता है कि उक्त प्रदेश के गणानीन राजा का नाम सदयह (सातवाहन ?) था। उसरे पीये यह विस्तृत जनपद हेंद्रय वंशी एश्रियों के हाथ में भना गया। विज्युरुगण के धनुसार प्राचीन काल में देवरित नाम का तोई बीर मजा इस पर शासन करता भा। मुपैत्रेनियों या यह प्रधान केंद्र था। कीसला-गोयल देश की राजधानी धयोष्या का एक नामीतर । दे॰ 'हापोप्या' । फोनली-पर रागिली का नाम । इसमें अध्यम नहीं फाइल स्वास की शिष्य वर्षयरा में सोगती के शिष्य का ष्टाम हो उनमेरच के नागपड़ में सम्मिनित हुए थे। भृष्टिमंडि-उतम मन्येतर में सप्तर्वियों में से एक । फीट्रय-एर वेदिन याचार्य या नाम जिन्होंने सत्रमेपा-मना क्या भएर महा संबंधी साहायप का मनार हिया मीटिल्य देश 'नामाय'। भंते ह्न्य-व्यविद् चार्याय जो एक मृत्यार थे । दिस्दव के

रिकास्य की तियू गर्यम दाला में इनहा उण्लेख है।

२. शांदिल्य ऋषि के शिष्य का नाम। इनके शिष कीशिक थे। हे॰ 'विद्मिन्'। ३. क्'ढिन फुलोसफ एक प्रवादि का नाम जो युधिप्टिर के श्रारवमेधयज्ञ में समिन लित हुये थे। कौराकुरस्थ-एक ऋषि का नाम। कीरणाप-एक सर्व का नाम। कोत्स-१. निरुक्तकार यास्क के पूर्व, महित्य ऋषि के शिषा। इनके शिष्य मारखब्य थे। यह वेद को निरर्थक और बाताणों को कपोलकल्पित व्याख्या मानते थे। इनके इम मत का खंडन यास्क ने किया था। २. विरवामित्र के शिष्य का नाम जिन्होंने रघु से चौदद्द कोटि स्वर्णमुदा लेकर गुरु दक्षिणा दी थी। ३. रघुवंश में वटतंतु शिष्य कौन्म का उल्लेख है। ४. एक ब्रह्मिप जिन्हें राजा भगी रथ ने श्रपनी कन्या हंसी समर्पित की थी। कौथुमिन्-१. दिरण्यनाभ नामक बाल्यण के शिष्य का नाम। ये एक बार जनक के खाश्रम में गये, जहाँ वाहाणों श्रीर पंडितों से इनका किसी वात पर विवाद हो गया। कुद हो इन्होंने एक बात्मण की हत्या कर ढाली। इस पाप से इन्हें महारोग श्रीर कुष्ट हो गया । सव तीर्यों में घृमने पर भी यह पाप से मुक्त न हुये। श्रंत में अपने पिता के परामर्श से स्नाच्य नामक सूत्र का सूर्योदय के समय जप तथा पुराण-श्रवण से इनका उद्धार हुआ। २. सामवेद की एक शाखा का नाम। इस वेद की अब दो ही शाखायें उपलब्ध हें--एक कीथुमी और दूसरी कारावायन । कोपथेय-उच्चेःधवा का पेतृक नाम । कीरव-कुरु के वंशजों की सम्मिलित संज्ञा । किनु वास्तव में धतराष्ट्र के सी पुत्रों के लिए ही इस राज्य का प्रयोग होता है। धतराष्ट्र श्रीर पांद्व क्रमशः श्रंविका श्रीर श्रंबा-लिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की पित्या थीं। इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का श्रीरस पुत्र माना जाता है। धतराष्ट्र के दुर्योधन श्रादि सौ पुत्र हुए जो कीरव कहलाए और पांडु के युधिष्टिर श्रादि पाँच पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। इनमें परस्पर कुरु होत्र का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुया । दे॰ 'सत्ववती', 'व्यास', 'कुर' और 'पांद'। कॅरिव्य-१. एक कॅरच राजा का नाम। ये परीखित के समय में स्त्री-सुख़ में रत हो, जीवन व्यतीत करते थे। राजा बाल्टिक प्रातिपीय ने इन्हें कीरल्य कहा है। २. एरायन कुलोसक एक नाग का नाम। यह उल्पीका पिता था। क्लायन-यसिष्ट कुनोत्पन्न एक शर्यि का नाम। फोलिनर-एक दाय का नाम। यह कुलिनर का पुत्र था। ख्यांद में इसका उन्लेख हुआ है। कोशल-इस नाम के राजा के वंश का नाम। ये सात थे। कौराल्य-१. इस नाम के कई ऋषि हो गये हैं। ये गोत्र-कार थे। २. सुकर्म नामक बात्यण के शिष्य का नाम, जिन्होंने सामवेद का अध्ययन किया था। ३. विष्पनाद

के निष्य का नाम । ये चारवतापन कुन के थे ।

फोराज्या-दे० 'कीराव्य' ।

कौशिक-१. दे० 'विश्वामित्र'। २. कौडिन्य के शिष्य का नाम । यह एक शाखा प्रवर्तक ऋषि थे । अथर्ववेद के गृह-सुत्रों के रचयिता भी यही थे। कौशिकस्मृति तथा कौशिक गृहसूत्र का उल्लेख हेमादि ने परिशेप खंड में किया है। ३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम। ४. एक गायक का नाम। ये सिवा विष्णु के श्रीर किसी का गुणगान नहीं करते थे। ४. एक राजा जिनकी स्त्री का नाम विशाला था। ६. प्रतिप्ठान नगरी के एक बाह्मण का नाम जो कुष्ट रोगी श्रोर वेश्यागामी थे । इनकी छी श्रादशँ पति-व्रता थी। एक बार अपनी खी के कंधे पर चड़कर ये वेश्या के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडन्य ऋषि को धका लग गया। रुप्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सुर्योदय तक इसकी मृत्यु हो जायगी, किंतु स्त्री के पातिवत के प्रभाव के कारण सूर्योदय रुक गया। तव देवताश्रों ने इन्हें संतुष्ट किया और इनके पति को रोग मुक्त कर दिया। ७. इंद का एक पर्याय।

कौशिकपति-एक आचार्य का नाम। ये कौशिक के शिष्य थे। इनके शिष्य वैजयायन तथा सायकायन थे। कौशिकी-जमदिश की माता सत्यवती का नामांतर।

कौशिल्य-सामवेदी श्रुतीर्प का नाम । कौशिजिक एक स्मित्र का नाम । करो

कौशिविक-एक ऋषि का नाम । इन्होंने बकुलासंगम पर ्ईश्वरावराधन किया था ।

कौशीति-एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी का नाम ।

कौपारव-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नाम कुपार तथा माता का नाम मित्रा था। इसी कारण इनका दूसरा नाम मैत्रेय भी है। भक्तमाल के अनुसार जब श्री कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को ज्ञान भक्ति का उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उप-स्थित थे। इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी हुए श्रीर उनके विरह में उद्धव जी वद्रिकाश्रम चले गये और विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार इन्हीं पर छोड़ गये जिसका इन्होंने भली-माँति निर्वाह

कौषी-१. एक प्रसिद्ध ऋषि तथा आचार्य का नाम। इनके नाम से प्रसिद्ध बाह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यापन, श्रौत तथा गृहसूत्र आदि अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौषी-तिक तथा कौषीतकेय कहोड ऋषि का पैतृक नाम है। लुंशाकिष नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिष्यों को शाप दिया था। सर्वजित इनके एक शिष्य थे। २. ऋग्वेद की एक शाखा का नाम। यहीं ऋग्वेद के बाह्मण के नाम से

भी प्रसिद्ध है।

कौसल्या—कोसल देश के राजा भानुमान की कन्या तथा दशरथ की पटरानी का नाम। खो धन के रूप में एक सहस्र गाँव इन्हें मिले थे। रामचंद्र इन्हों के पुत्र थे। इनकी सपत्नी भरत-माता कैकेयी को राजा अधिक प्यार करते थे। उन्हों के कहने से राज्याधिकारी राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ था। कौसल्या आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता थीं। कैकेयी से कई वार अपमानित होने पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं रक्खा था और कैकेयी के प्रति वचनयद्ध पति के प्रति भी उदासीन नहीं हुई । २.काशिराज की एक कन्या श्रंविका का नाम। २. कृष्ण के पिता वसुदेव की एक पत्नी का नाम। ४. पुरुराज की पत्नी का नाम। ४. जनमेजय की माता का नाम। ६.सत्यवान की पत्नी का नाम। ७. सात्वतों की माता का नाम।

कौशस्या था।

कौसि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कौसिक-दे० 'विश्वामित्र'।

क्रंचु आंगिरस्-सामवेद के द्रष्टा ऋषि का नाम।

कतु-१.स्वायंभुवे मन्वंतर में ब्रह्म के एक मानस पुत्रका नाम जो सप्तिषियों में से एक हैं। इनकी श्री का नाम संतित या जो दच प्रजापित की एक कन्या थीं। इनके वालखिल्य नाम के साठ इजार पुत्र हुए थे। ये सव उर्ध्वरेता ब्रह्म चारी थे, अत: इनका वंश नहीं चला। भागवत के अनुसार कर्दम प्रजापित की नौ कन्याओं में से किया इनकी श्री शिं जिन्होंने साठ सहस्त्र वालखिल्यों को जन्म दिया। विष्णु पुराण के अनुसार सत्रति नाम की श्री से इनको वालखिल्य नामक साठ सहस्त पुत्र उत्पन्न हुए। २. एक चित्रय। ३. एक राचस जिसकी श्री वैश्वानर की कन्या हयशिरा थी। ४. पर्जन्य नामक एक यच जो फाल्गुन मास में सूर्य की परिक्रमा किया करता है। ४. कृष्ण और जांबवती से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

क्रतुस्मृति-श्रप्टादश स्मृतियों में से एक जो इस समय श्रप्राप्य है। इसके रचियता क्रतु ऋषि माने जाते हैं। दे॰ 'क्रतु'।

क्रथ-१. एक प्राचीन राजा जो शिलिमान नामक पर्वत पर रहते थे। इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पद्म लिया था। २. विदर्भ राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम। इनके पुत्र का नाम कुंति श्रथवा कृति था। भविष्य पुराण में इनका नाम काथ है।

क्रथन-अमृत की रहा करनेवाले एक देवता का नाम ।
क्रिया-स्वायंभुव मन्वंतर में दृत्त मजापति की एक कन्या
का नाम । ये धर्मऋषि की पत्नी थीं । इनके पुत्र का नाम
योग था। इन्होंने साठ सहस्र वालखिल्य नामक ऋषियों
को जन्म दिया । मतांतर से यह कर्दम प्रजापित की एक
कन्या थीं और क्रतुको व्याही थीं । यही वालखिल्यों की
जननी थीं ।

क्रैंव्य पांचाल−क्रिवी के राजा का नाम । इन्होंने श्ररवमेब ्यज्ञ किया था । दे० 'क्रिवि' ।

क्रोध-१. यह ब्रह्मा की मृकुटी से उत्पन्न हुआ था। एक समय जब जमदिन्न ऋषि श्राद्ध कर रहे थे, उनके आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से बनाई खोर को सर्प का रूप धारण करके पी लिया। पर इससे ऋषि मुद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह क्रोध है। इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ और बोला, 'में तो जानता था कि सभी भागव क्रोधी होते हैं। आप मुक्ते चमा कर अभयदान दें।' जमदिन ने अभय-दान देकर चमा तो कर दिया, पर जिन पितरों के अंश की खीर वह पी गया था, उनके शाप से इसे नकुन की सीन प्राप्त हुएँ। पिनमें को संतुष्ट करके इसने शाप सा हर्नाकार पुता। उन्होंने कहा कि जब धर्मसभा में हुन्य के पास प्रंपतिन मानाग जायमा तब तुन्हारी सुनि होगी। २. पट्यप तथा काला के एक पुत्र का नाम। हो।पट्यान-भीष्य के पानुसार शास्यवर्धन के पुत्र का नाम। हो।पट्यान-१. प्रंतिक प्राप्त के सात पुत्रों में से एकका नाम। २. प्रयुत्त राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र देवातिथि

२. श्रमुत राजा के पुत्र का नाम । इनके पुत्र देवातिथि थे।
क्रोभवश-स्ट्रयप तथा क्रोधा (क्रोधवशा) के ज्येष्ठ पुत्र मा नाम । क्रोधा के न्येष्ठ पुत्र मा नाम । क्रोधा के न्येष्ठ पुत्र क्रोधवश' इस सामान्य नाम में प्रसित्त थे। इनके वंशजों का भी यही नाम था। इनके वंशजों में से एक को उपेर ने सीगंधिक नाम के संगेवर की रणा का भार सींपा था। इसी सरोवर में मीगंधक नामक कमल लेने एक वार भीम धाये थे जिसके पारण भीम से इसका युद्ध हुआ छोर यह मारा गया। २. महातल वासी एक मर्प का नाम। यह कह का वंशज था। २. इन्ट्रयित राज्यस का एक अनुचर। यह धरम दोकर युद्ध करना था, पर विभीषण ने वानरों को इसे हिराया, जिसने वानरों ने इसे मार टाला। क्रोधवशा-दे० 'क्रोधा'।

क्रींभराव -करवप तथा काला के एक पुत्र का नाम। क्रोंभराव - १. वट्रपप तथा काला के एक पुत्र का नाम। २. परिवयणीय एक स्थी का नाम।

कोथा-दुव प्रवापति की एक कन्या तथा करवप की एक पर्या। इनके पुत्र तथा वंशव कोधवश' नाम से प्रसिद्ध

्हें। इं॰ 'कोपाया' । कोष्टु-यु हे पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम वृजिन था । हिस्यंग, पत्र नथा मत्रा पुराग्ए में इनको वृष्णि कहा गुणा है । कोष्टु रे तुन् में जानदा, यजमान, वृष्णि तथा

्षंधक राज्या-प्रकार येश चले। कोच-दिमान पर्यंत तथा मेना के पुत्र का नाम। इनके - जिपायस्थान जा नाम कोच द्वीप पड़ा। दिमवान की - पयो मेना ने मेनाक तथा, कोच दो पुत्र तथा क्षपणी,

पता मेना ने भेनाक तथा काँच दो पुत्र तथा श्रवणा, एकपणां, एकपाटना स्तर मेनचा को जनम दिया। मनीनर से मेनक मेना का गी नामांनर था। कोएट्र के एक स्थानार्थ जिल्लोंने ह्यिगोदम् शब्द का सर्थ

धेर निराहि । वे एक रिहान्, नैपाकरणे थे । नामांतर भोग्यहि ।

धन् ित्रित्ता सम् । ये टार्याद्य के माम से भी उणित-िस्त हुए हैं। देश 'दिद्रुर' ।

क्षत्रं प्रण्युक्तं के पुत्रं का नाम । द्रोत्य के द्राप से एनकी स्वतु कुर्वे थीं ।

राज-एर्ट मार्गाव मुखेरीयां गाण जो वैदायत मानु के पीछ - फीर वाटा राज के पुत्र में । रुखेरियु निर्माण के पुत्र मुख्य को हि के रुखे ।

भित्र विभेर्य-१८८८ वर्षे प्रति का नाम । महाभारत युद्ध में क्षेत्र वर्षे वे राष्ट्र में क्षार्थ में कुर्व हुई ।

च्यवंधु-एक प्राचीन राजा जो वड़े कर खोर हिस्र प्रकृति के थे। खंत में ज्ञान प्राप्त होने पर इनकी मृत्यु दुई। च्यव्युद्ध-सायुराज के द्वितीय प्रत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरुख के पीत्र खार नहुप राजा के भाई का नाम। कारय यंग इन्हों से खारम्भ हुआ। इनके प्रत्र का माम सुहोत्र था। च्यश्री-राजा प्रवर्तन के प्रत्र। म्हन्वेद में इनके प्रत्र का

उल्लेख हुआ है। चुत्रीनस्-वायुपुराण के अनुसार ये अजातशशु के पुत्र थे। चुप्राक-महाराजा विक्रम की सभा के कथित नवरहाँ में से एक। संभवत: यह वीद या जैन थे; क्योंकि 'इप-एक' शब्द कालांतर में बीद या जैन संन्यासियों की

साधारण उपाधि के रूप में व्यवहत होने लगा। इनका रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल काव्य-संग्रह में एक श्लोक उद्धृत है। समा-दत्त प्रजापित की एक कन्या जो सप्तर्पियों में से एक प्रति पुलह की पत्नी थीं।

चित्र प्रसादन-प्रियवत के पुत्र का नाम। चीर-१. श्रंगिरा कुजोलव एक गोत्रकार का नाम। २. एक समुद्र का नाम जहाँ विष्णु शेषनाग की शय्या पर

न्तमावन्-देवल ऋषि के पुत्र का नाम।

विधाम करते हैं। जुद्रक-सूर्यवंशी इप्याक्तवंश कुलोत्पन्न मसेनजित के पुत्र का नाम। यह धजातशत्रु का समकालीन था।

जुद्रमृत-१. वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम। धनका जन्म कृष्ण के पहले दुया था। कंस ने इन्हें मर्गा हाला था। २. मरीचि ऋषि के एक पुत्र का नाम।

जुधि-कृत्य के एक पुत्र का नाम ।
जुप-१. एक प्रजापति का नाम । एक बार मह्मा को यह
करने की इच्छा उत्पन्न हुई पर उन्हें खपने से योग्यतर
प्रक्षित्र नहीं मिल रहा था । श्रतः चुप प्रजापति की सृष्टि
की जिन्होंने यज्ञ के पौरोहित्य का कार्य किया । रामायण,
उत्तरकांढ के श्रनुसार ये पृथ्वी के स्नादि राजा थे । २.

एक राजा का नाम । इन्होंने महिष द्यांचि से इस विषय
पर विताद किया था कि बाल्यण बड़े हैं या कि एतिय।
एसके खनंतर इन्होंने द्यीचि पर चढ़ाई की। शिवभिक्त के
प्रताप से द्यीचि ने इन्हें परास्त किया। ३. सिन्ध के
पुत्र का नाम। एक बार नारद ने खुधिष्टिर से यम की
सभा का वर्णन किया था जिनमें राज्य के स्वामी से
संबंधित वर्णन में इनका नाम खाया है।

चम-१. एमजिए के पुत्र का नाम। २. कौरवपणीय एक राजा का नाम। यह कौध वंशोरपन्न एक राजा के अंगायतार थे। ३. शुचि के पुत्र का नाम।

हामक-१. पांटवपद्याय एक राजा का नाम। २. भाग-यत् के पानुसार निभि के पुत्र का नाम। श्रम्य पुराणों के पानुसार ये रानित्र, निरामित्र श्रयवा संख्यारित के तुत्र थे। ३. कह्, पुत्र एक सर्प का नाम। ४. एक राहम का नाम। यह निर्जन वाराणसी में रहना था। श्रमक

्ने इसको सान्कर एस नगरी को नसाया था। असकर-१. सोमशीत राजा के संत्री का नाम। २. परिचम के दिनानंदेशीय राजा वा नाम। सहाभारत में

नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुआ था। न्तेम गुसाई -एक मध्यकालीन वैप्णव भक्त जो धनुर्धर राम की उपासना किया करते थे।

द्मेमजित-मत्स्य के श्रनुसार चेमधर्म के पुत्र का नाम । न्नेमद्शिन्-उत्तर कोशल देश के राजा का नाम । दुर्वल होने के कारण ये राज्य-अप्ट हो गये थे। कालक वृचीय नामक ऋषि की शरण में जाकर उनसे कपटनीति तथा सुनीति की शिचा ली, जिससे इनमें धर्मबुद्धि ही प्रवल हुई। विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मित्रता थी।

त्तेमधमेन्-भागवत श्रौर विष्णु पुराण के श्रनुसार ये काक-वर्ण के पुत्र थे।

द्तेमधी-चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम। विष्णु पुराण में इनको सेमारि कहा गया है।

द्मेमधूर्ति-१. यह साल्व राजा के मंत्री तथा सेनापति थे। इनको सांव ने परास्त किया था। महामारत युद्ध में कौरवों के पत्त से युद्ध करते हुए वृहत्त्वत्र ने इनका वध किया था। २. एक चत्रिय वीर का नाम। ये बहुंत के भाई थे। सात्यकी से इनका युद्ध हुआ था।

द्ते ममूर्ति-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसकी मृत्यु भीम ारा हुई थी। पाठान्तर से इसे चेमधूर्ति भी कहते हैं।

त्तेमवसेन्-दे० 'सेमधर्मन'।

द्मेमवृद्धि-सात्व राजा के सेनापित का नाम।

न्तेमशमेन्-द्रयोधनपत्तीय एक राजा का नाम। जिस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, उस समय इसने अपनी सेना की व्यूह-रचना सुपर्णाकार की थी।

द्मेमा-१. एक अप्सरा का नाम जो करयप तथा सुनि की कन्या थी। २. एक वौद्ध भिचुर्णी, जिससे कोसलराज प्रसेनजित ने छानेक धर्म-संबंधी प्रश्न किये थे।

द्मेम्य-१. राजा उद्रायुध के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का

नाम सुवीर था। २. दे० 'चेम'।

द्तेमेन्द्र-१.(समय लगभग१०४० ई०) एक सुविख्यात कर-मीरी, कवि, लेखक तथा श्राचार्य। इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र श्रीर पितामह का नाम सिंधु था। इनका जन्म त्रिपुरशलशिखर पर हुआ था। इन्होंने अभिनवगुप्त के निकट साहित्य, अलंकार तथा भागवताचार्य सोमपाद के निकट धर्मशासा का ऋध्ययन किया था। इनके उपा-ध्याय का नाम गङ्गकथा। निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस धर्म के माननेवाले थे। हि॰ वि॰ कोवकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं। इन्होंने हिंदू होते हुये भी वौद्ध शास्त्र को माना था तथा बुद्धदेव को भगवद्वतार स्वीकार किया। मतांतर से ये पहले शैव, फिर वैष्णव शोर श्रंत में वौद्धमतावलंवी हो गये थे। इनकी रचित ३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है निम्नलिखित श्रति प्रसिद्ध हें -(१) श्रौचित्य विचार चर्चा, (२) कला विलास, (३) दर्प दलन, वृहत्कथा मंजरी, (४) भारत मंजरी, (६) रामायण मंजरी, (७) समय मातृका, (८) सुवृत्त तिलक, (६) दशावतार चरित तथा (१०) अवदान कल्पलता । इनके रचित प्रंथों के द्वारा काश्मीर के इतिहास पर भी प्रकाश

पड़ता है। निरपेच भाव से इन्होंने शैव, वैष्णव श्रीर बौद्ध ग्रंथों की श्रालोचना की थी। २. मदन-महार्णव नामक संस्कृत ज्योतिशास्त्रकार । ३. लोकप्रकाश नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता । ४. गुर्जेर निवासी यद्दशर्मा के पुत्र तथा हस्तजनप्रकाश नामक संस्कृत-प्रंथ के रचयिता। ४. एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी बाह्यण थे। पितलद नरेश शंकरलाल के छादेश से होमेन्द्र ने संस्कृत भाषा में लिपि-विवेक छौर मातृका-विवेक की रचना की थी। चैमि-१. सुदिचिना का पैतृक नाम। २. श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम।

खंगसेन-ये जाति के कायस्थ थे। श्रन्छे लेखक थे। गोपी तथा गोपों के माता-पिता के नाम अंथों से दूँदकर इन्होंने एक अंध्र बनाया था जिसमें शीकृष्ण की लीलोस्रों का विशद वर्णन है।

खंडपागि-ये ऋहीर के पुत्र थे। श्रन्य पुराणों में इनको

दंडपाणि कहा गया है।

खंडिक ऋोद्भाटि-केशिन के गुरु का नाम। केशिन के यज्ञ में एक व्याघ्र ने एक गाय मार ढाली। केशिन ने सभा बुलाकर इनसे प्रायरिचत पूछा था। ये एक शाखा-प्रर्वतक भी थे। दे० 'पार्शिन'। खंडिक श्रीर खांडिक्य पर्यायवाची हैं। दे॰ 'केशिध्वज'।

खगड़-वज़नाभ के पुत्र का नाम। विष्णु पुराण के अनु-सार इनका नाम खंखनाम और वायु पुराण के अनु-सार खंखण था। इनके पुत्र का नाम विधृति था। खगपति-गरुड़ का एक पर्याय।

खगम-एक तपस्वी बाह्मण का नाम। एक समय जब ये अग्निहोत्र में संलग्न थे, इनके एक मित्र सहस्रपाद ने विनोदार्थ तिनके का एक सप वनाकर इनके ऋंग पर डाल दिया, जिससे ये मूछित हो गये। इन्होंने शाप दिया, "जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, वैसा ही सर्प तू स्वयं हो जा।" मित्र के अत्यंत करुण विलाप करने पर इन्होंने कहा कि भृगुकुलोत्पन्न रुरु से जब तेरी भेंट होगी तब मुक्ति होगी और फिर तुमें पूर्व रूप मिल जायगा ।

खगराय-दे० 'गरुड़'।

खद्वांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम । इन्होंने देवा-सुर संग्राम में देवताओं की वड़ी सहायता की थी। प्रसन्न होकर देवतात्रों ने इनसे वर माँगने को कहा। इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि स्रभी इनकी कितनी आयु शेप है। उत्तर मिला — केवल एक मुहूर्त' (एक घड़ी या एक घंटा)। तत्काल ही मृत्युलोक में अपनी राजधानी अयोध्या में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र दीघेवाहु को सिंहासनारूद कर, ये ध्यानस्थ हो आत्म-स्त्ररूप में लीन हो गये। भविष्य पुराण के अनुसार खट्वांग के समान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग से श्राकर घड़ी भर में अपने दान और ज्ञान के वल से परव्रह्म में लीन हो। मतांतर से दिलीप और खट्वांग एक ही व्यक्ति थे। दे० 'दिलीप'।

खड़गवाहु-एक प्राचीन राजा जिसको सिंहल देश के राजा

ने एक हाथी दिया था। इनके पुत्र दुःशासन के एक सेनापित इस हाथी पर सवाधी करते समय गिर कर सर गरे।

रबङ्गधर, सीनाष्ट्र देश के एक राजा पा नाम, जिन्होंने गीता के १६वें शस्याय के पाठ झारा एक प्राक्षण को मद में मुक्त रिया था।

र्यात्रान-एत्राष्ट्र में पुत्र या नाम । भारतसुद्ध में ये भीम के हाथ में मारे गये ।

रानफ-विदुर है नित्र का नाम। ये सोदने के काम में कर्त्यन निवुत्त थे। जब हुसोधन ने पांडवों को मारने के जिये लालागृह में भेज दिया था, उस समय विदुर के बाह्य में इन्होंने एक बड़ी मुरंग सोद टाली थी, जिससे पांडव निकल नके थे।

रानपान-भागात के खनुसार घंगराज के पुत्र का नाम । इनके प्रत्र दिविग्य थे।

न्यनी-एर विदुषी यी का नाग । महाराज विक्रमादित्य मी सभा पे नवरवों में से एक रत्न मिहिर यह की छी थीं। मिटिर के पिता या नाम बराह था। घतः उनके पुत्र पगटनिदिर के नाम से प्रसिद्ध हुये। बराइ ने गणना राके यह समका था कि उनके पुत्र का एक वत्सर मात्र परमायु था । इसलिये एक तात्रपात्र में रखकर समुद्र में महा दिया जिसमें घपने पुत्र की मृत्यु घपनी खाँखों से न देगें। यहते-बढते यह पात्र लंका पहुँचा। वहाँ उसे लंका-पासियों ने पकड़कर पाला-पोसा और खंत में खना नाम की बन्या में विवाह कर दिया जो स्वयं ज्योतिष गाय में प्रतीए थी। खना से प्रपने जन्म का समाचार सुनकर मिहिर पर्धा सिंदत समुद्र के मार्ग से उज्जीवनी भी और घत परे। एक समःजान बछुदे की श्रायुनाग्ना में पापनी मुक समक कर मिहिर ने श्वपने सब ज्योतिष-मंध समुद्र में फेंक दिये, परन्तु राना ने पुन: गणना करके मिद्ध रिया कि उन्होंने भूत नहीं की थी। खतः मिहिर में भपने सब भंध समुद्र से निकाल लिये। केंबल पाताल रापना नानक प्रंथ समुद्र के प्रथार जल में जा चुका था। दसका उद्धार न हो सका। उपजयिनी पहुँचकर रागा ने व्याने रामुर को सप्रमाण सिद्ध करके दिया दिया कि उन्होंने अपने एवं की कायुनागाना में सूल की थी। इय की पासु १ वर्ष न हो हा १०० वर्ष की थी। एक यार महाराज विक्रमादित्य ने चराह के नलत्रों की गणना वर्ग का कामह किया, पर हुमें समभव समस्कत ये सहे वितित हुये। तब गना ने नणत्रों की गणना की सारा विभि इसे समाना थी। रामा थी विद्वता सुनदर महासक से इस्वार में इसे बाने की बाला दी। राजा गना पर सम्मान करने को उप्युक्त थे, दिन्तु बगह ने पानपु के प्रवार में लाने से यवना व्यवमान समस्कर निहित को उमरी जीम मारते की पाला दी। किंद्र ने इसक विशेष किया। सिंतु राना में पठा कि में। काम वर्ध हो पुरा है। बना जीन बाटने में कोई इति वर्त है। वीस वाले हे साथ ही सना की सुन दी गई। सर्वित-भागवत दे ब्रहुसार सत्ता ब्रभाव के पुत्र । इनके पुत्र का नाम चाष्ट्रपथा। विष्णु धौर वायु पुराणों है धनुसार ये प्रजानि के पुत्र थे धौर इनके पुत्र का नाम षुप्था।

खनिनेत्र-रंभ के पुत्र का नाम। यह शत्यंत दुव्द महति के थे जिससे राज्य से पदच्युत कर दिये गये थे। इनरे बाद इनके पुत्र सुवर्च गही पर चेठे।

वाद इनके पुत्र सुपंच गहा पर पठ।

स्वर-१. एक राष्ठस । यह रावण तथा स्पंण्छा का मारं

कहा जाता है । सुमाली राष्ठस की कन्या राखा वक्ष
विरववसु सुनि का यह पुत्र था । वनवास के समय पंचयटी में जब लप्मण ने सूर्पण्छा के नाक-कान काट निर्वे

थे तब ध्रपनी बहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्द करे

के लिये ध्राया था । उसी समय राम ने इसका वक्ष
किया । २. एक राष्ठस जो कंस का ध्यनुचर था । ३.

रावण्पष्ठीय एक ध्रन्य राष्ठ्रस का नाम । ४. लंबासुर के

एक भाई का नाम । ४. त्रिजटा के एक पुत्र का नाम ।

स्वशा-प्राचेतस् दृष्ठ प्रजापित तथा ध्यासकी की कन्या को

करवप की पती धोर यह गण की जननी थीं ।

खांडव-1. एक प्रतिषं का नाम। इनका जन्म भृगुशासा के श्रंतर्गत गात्रपुकुल में हुशा था। र. एक वन का नाम जिसे श्रिप्त को संतुष्ट करने के लिये श्रर्जुन ने श्रीकृष्य की सहायता से जलाया था। यज्ञ एतपान करते-करते श्रिप्त को श्रजीर्ग हो गया था श्रीर इसी से उस वन को श्रास्मसात कर वह स्वस्थ होना चाहते थे। इंट्र ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उस वन में उसका मित्र तहरू नामक सर्ष रहता था।

स्तांडवायन-परश्चराम ने एक महान यज्ञ किया था।
उसमें एक सुवर्णमय वेदिका वनवाफर करयप को प्राप्त की। करवप की श्रनुमति से जो बाह्मण यज्ञभाग के श्रविकारी सममकर उस पर वेट गये वे खांडवायन सममे गये। स्तांडिक्य-मृतथ्वज के पुत्र का नाम। ये केशिष्वज के

सीतेले भाई थे। दे० 'केशिन्दार्मि'। साटिक-एक प्रसिद्ध वैज्लाव भक्त, कवि तथा मत-प्रचास का नाम।

खातादास-एक प्रसिद्ध चैदण्य भक्त । ये टीका जीकी पद्धति के प्रतुपायी थे । खादित-हाक्षयाणु का नामांतर । दे० 'द्राह्मायाण'।

ग्यागेलि-लुगा कपि का पैतृक नाम । ग्यिलि-(खिलिखिलि)-विश्वामित्र कुनोत्पन्न गोत्रकार तथा - भ्यर के नाम ।

र्याच्नि-एक प्रसिद्ध हरिमक।

स्वीची-एक प्रसिद्ध वैदेखव मक । ये ध्वयदास जी के शिष्य तथा नामादास जी के गुरुभाष्ट्रे थे ।

स्वर्वेक-भविष्यकानीन निमिर्गित वंशोत्पत स्तेष्ट राजा। स्वता-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में

्धरिमक्ति का प्रचार किया। स्त्रेम-एक प्रसिद्ध बैक्यय भक्त। नामादास जी के खनुमार ये एक दिनाज भक्त थे नथा खन्य भक्तों के रहक थे। नामोतर रोमदास है।

र्यम (पैटा)-एक असिद्ध वैकाय भक्त । ये 'गुनीस' नामरू

स्थान के निवासी थे। भिचावृत्ति द्वारा संत-सेवा में रत रहते थे। खेम वैरागी~एक प्रसिद्ध वैष्एव भक्त। खेमाल रत्न-राठौरवंशीय एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। खेल-एक प्राचीन राजा का नाम। इनकी स्त्री का नाम विश्वला था। युद्ध में जव इनका पैर टूट गया, तब श्रश्वनीकुमारों में रात ही भर में दूसरा पैर लगा दिया। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सिमालित हुये । खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक । इनके विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्रपनी कुटी में एक घंटा वाँध रक्ला था स्रीर कह रक्ला था कि जब हम प्रभु के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते हैं, इनके देह-त्याग के अवसर पर वह घंटा स्वयं वजा था । खोरा जी-मधुरा निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिचावृत्ति-द्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे। ख्याति-भागवत के अनुसार उल्मुक तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम । मतांतर से यह कर्दम तथा देवहृति की कन्या थीं जिनके पति भृगु थे। **ब्यातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम । इनका जन्म नील**-पराण कल में हुआ था।

ांग-श्रकवरी दरवार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि। इनके एक छप्पय पर रहीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोपिक रूप में दिये थे। इनकी भाषा-प्रौढ़ता के लिये ही संभवतः यह उक्ति प्रसिद्ध है-'तुलसी गंग दुहूँ भये कवियन के सरदार। ' इनका वास्तविक नाम गंगाप्रसाद था। ांग ग्वाल-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त जो जाति के ग्वाल तथा व्रजवासी थे। राधा जी की सिखयों एवं,वज की गायों के नाम हुँद कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे। ांगल-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथक जो श्रन्य प्रसिद्ध वैष्ण्व कथावाचक केभाई तथा भीष्मभट्टके पुत्र थे।नाभा जी के अनुसार ये दोनों भाई हािभक्ति के कथास्तंभ थे। गंगा-एक श्रति पुरुष सलिला नदी जो पुराणों में देवी रूप में वर्णित हैं। ऋग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। इनकी स्थिति केसवंघ में दो प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं-१. विष्णु के चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी श्रीर ब्रह्मा ने इन्हें श्रपने कमंडल में भर लिया था। कहा जाता है कि विराट श्रवतार के श्राकाश-स्थित तीसरे चरण को घोकर ब्रह्मा ने श्रपने कमंडल में रख लिया था। कुछ लोग अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं । उनके श्रनुसार समस्त श्राकाश मंडल में स्थित मेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं। मेघ से वृष्टि होती है श्रीर उसी से गंगा की उत्पत्ति है। २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुमेर-तनया मनोरमा श्रथवा मैना के गर्भ से हुआ था। देवता-गण किसी कारण इन्हें हिमालय से माँग लाये थे। किसी विशेष कारण से ये विह्या के कमंडल में जा छिपी थीं। देवी भागवत के अनुसार लच्मी, सरस्वती और गंगा तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कलह के कारण तीनों ने एक दूसरे को नदी रूप में अवतरित होकर

मृत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों पृथ्वी पर अवतरित हुईं। पुराणों में गंगा शांतनु की पत्नी और भीष्म की माँ कही गयी हैं। पृथ्वी पर गंगा-वतरण की कथा इस प्रकार है। कपिल मुनि के शाप से सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये। उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिये घोरतपस्या श्रारम की। श्रंत में भगीरथ की घोर तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुये और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। किंतु ब्रह्मलोक से त्रानेवाली गंगा का भार सहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी। भगीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाओं में खो गईं। भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जी को शंकर जी ने निचोड़ दिया। मार्ग में जह ऋपि अपने यज्ञ की सामग्री नष्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये। भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को ऋपने कर्णरंध्र से निकाल दिया। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पदा । भगीरथ ने आगे-आगे चलकर अपने पूर्वजों की मातृभूमि तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई। भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाहित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित हैं-विष्णुपदी, मंदाकिनी, सुरसरि, देवापगा, हरिनदी, तथा ध्रुवनंदा आदि।

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि।

गंगाजी-धृपेत निवासी एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान।

गंगादास-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रसिद्ध पयहारी जी के २४ प्रधान शिप्यों में से एक। ये नाभा जी के गुरु श्रीर श्रग्रदास जी के गुरु-भाई थे। गंगासिंह-श्रग्निवंशीय कश्यपसिंह राजा के पुत्र का नाम।

ये कल्प चेत्र में रहते थे। इनकी वहिन का नाम वीरमती था जो रत्नभानु की खी थीं। इन्होंने ६० वर्ष की अवस्था में कुरुचेत्र में भागल्याग किया।

गंडकी-एक नदी का नाम । प्रसिद्ध राजा भरत का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था । दे० 'भरत' ।

गंधमादन-१. एक प्रसिद्ध वानर वीर जो राम के सुख्य सहचरों तथा सामंतों में से थे। इनका स्थान घंगद, नल, नील घ्रादि के समकत्त था। २. एक प्रसिद्ध पर्वत का नाम।

गंधवं – १. वेदों में गंधवं एक देवता का नाम है, जिन्होंने स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सर्वसाधारण पर व्यक्त किया। २.कद्गृ पुत्र एक सर्प का भी यह नाम है। ३. देवताओं की एक जाति-विशेष जिसका निवास स्वर्ग तथा श्रंतरिच था और जिनका मुख्य कार्य देवताओं के लिए सोमरस तैयार करना था। ये ख्रियों के विशेष श्रद्धांगी तथा उन पर श्रप्वं श्रधिकार रखते थे। श्रथवंवेद में ६३३३ गंधवों का उल्लेख है, ये श्रोपिध तथा वनस्पति के विशेषज्ञ कहे गये हैं। विष्णु पुराण के श्रनुसार इनकी उत्पत्ति वस्ना से तथा हरिवंश के श्रनुसार वस्ना की नाक से हुई। चित्रस्थ प्रधान गंधवं थे। मतांतर से

इनहीं अपनि वर्षपकी सी मुनि से हुई। गंधवीं सीर गागीं का युद् प्रसिद्ध है। महाभारत में गंधवं एक पानि विशेष के निये कहा गया है जो जंगलों में रहती थीं। नानों ने निन्तु की अनुमति से अपनी भगिनी नर्मदा को पुरक्ताम के पास भेतहर इनका संहार फरवाया । संधव्यात-दे॰ 'नारद'। राभवसँग-जिन्दंगीला देवतृत का पुत्र। इन्होंने ४० वर्ष राज्य परने के बाद ईरवराधन के द्वारा मोज प्राप्त किया । गंभवसना पन वाहन नामक गंधवं की कन्या। यह गंधवं कैलान के पास स्वयंत्रभा नामक नगरी में रहता धा। इस एन्या को कुट रोग था। सोमवार-वत करके या इस रोग से सुक्त हुई। गंधवती-सलवनी का नामांतर। र्गभीर-१. रमभ राजा के पुत्र का नाम । इसके एक पुत्र णा नाम प्रक्रिय था। २. भीव्य मनु के पुत्र का नाम। गॅभीरबुद्धि∽इन्ट्र सावणि सनु के एक पुत्र का नाम । गत-१ शकुनि के एक भाई का नाम जो दुर्योधन के मामा थे। भारत में अर्जुन के पुत्र इरावान के एाथ से इनकी गृजु हुई। २. एक चीर वानर का नाम था जो राम-सेना के मेनापतियों में से एक थे। ३. गजासुर नाम से प्रसिद्ध भूक देखा

गजकरा-एक यस का नाम।

गजपित-एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त जिन्होंने चारों धाम में हरि भक्ति का प्रधार किया था।

हार भाग का प्रधार किया था। गजमुक्ता-गजसँग की एक कत्या का नाम जो बसाखान की गी थी। सामंतदुत्र रक्तवीज चामुंड धौर बसाखान या हुन हुआ था जिसमें बनाखान धारगति की प्राप्त हुन धीर गजमुक्ता उनके साथ सत्ती हो गई। गजसेन-दे० भजमुका'।

गजासुर-१. पारक नाम प्रसिद्ध श्रसुर का एक सेनापति ।
क्याकी नामक रुद्ध ने इसका यच किया। यह शिव का
बदा भक था। काशी में शिव्यक्ति की स्थापना भी
इसने की थी। २.महिपासुर का पुत्र।

गजेह-दिएट पर्वत पर रहनेयाला एक मिसद गज । पूर्व राम में पह राजा इंद्रपुरन था थार छपि थामस्य के राप में नाथी हो हर जन्मा था। जलहीं एा करते समय इसने फिर के मित सम्मान नहीं प्रस्ट किया था, इसी-रिए शाव पा भागी हुजा। यह एक बार एक तालाय में रागन कर रहा था। वहीं इसे एक माह ने पका लिया। प्रमामान सुद हुजा। चंत में हार मानकर गज ने हिर पो शुकारा। भगवान ने प्रस्ट होकर हमका सुटकारा दिया, गर्मा परायोगि में इसही सुक्ति हुई। मागवत पे अनुसार मगवान गा इस प्रकार प्रकट होना 'पाजेंद्र-मोगन' स्वनार के गाम में प्रसिद्ध है। दे० 'हुँ इसुमन' गुवा 'ग्रेपत'।

गों(पान-पोपर्सी नाम की एक वेश्या जो छपने सीते को बहुत क्यार पर्मी थी। एक दिन उमी सन्ते में एर महाभा निर्मा । उमें मालूम नथा कि वह केश्या का पर है। ये पहाँ निज्ञा में लिए चले सूचे। जब जर्दे वास्त्रीक्षण मालूस हुई चौर माय ही उन्होंने यह भी जाना कि यह वेरया छपने तोते से बहुत प्रेम कर्ता है, तब उन्होंने वेरया से कहा कि तुम इसे रामना पदाया करो। उसी दिन से वेरया तोते को रामना पदाया करो। उसी दिन से वेरया तोते को रामना पदाने लगी। यछपि उसे मालूम न था कि राम नाम के उच्चार में इतनी श्रभ्यस्त हो गई शी कि मृत्यु के समय भी अन जान में ही उसके मुख से राम नाम निकलता रहा और वह भवसागर पार हो गई।

गर्गश-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। नाभा जी ने इनक नाम देश मसिद्ध भक्तों में गिनाया था। २. शिव हे गलों के श्रधिपति इन्हें शिव तथा पार्वती का पुत्र का जाता है। इनका समस्त शरीर मनुष्य का धीर मुक हाथी का है। कहा जाता है कि इनके जन्म के समा शनि भी इन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते दे उसका सिर घड़ से घलग हो जाता था। शनि के देखे ही गरोश का सिर धलग हो गया। उस समय विष्यु र फहने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए इंद्र के हार्थ ऐरावत का सिर काटकर गयोश को लगा दिया गया। इनके एक दन्त होने के लिए यह प्रसिद्ध है कि एक बार शंकर और पार्वती निदा मग्न थे। गर्णेश उस समर द्वारपाल थे । परशुराम शंकर से मिलने घाये । गणेश ने उन्हें रोका जिससे मुद्ध होकर परशु से उन्होंने इनका एक दाँत काट ढाला। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाही। सभी लोग पृथ्वी के चारों श्रोर गये। गरोश ने सर्वन्यापी राम नाम लिखकर उसी की परिक्रमा कर डाली, जिससे देव-तायों में सर्वप्रथम उन्हीं की चन्द्रना या पूजा होती है। फहा जाता है कि च्यास के वोलने पर गर्णेश ने ही महा-भारत को लिपिचद किया था। इनका चाहन मृषक है। लंग्बोदर, हेरंब, दूमातुर, इकदंत, मूपकवाहन, गजबदन, गण्यति तथा विनायक धादि इनके धन्य नाम हैं।

गण्यात तथा विनायक शाद हनक श्रन्य नाम है।
गण्यात तथा विनायक शाद हनक श्रन्य नाम है।
गण्यात हुईरानी-एक प्रसिद्ध, हरिभक्तिपरायणा मध्यकालीन
महिला। ये शोउछा नरेश मधुकरशाह की पटरानी थीं।
हनके संवंध में कहे विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भक्तों
के लिए हनके यहाँ कोई परदा न था। एक बार भक्त वेथ में दोई डाकू वहाँ घुस गया श्रोर उसने रानी से ध्रुम्मागा। रानी ने कहा—'धन तो सब मक्तों की सेवा में लग गया।' इससे कुद्ध होकर डाकू रानी को छुरी मार कर भाग गया। राना ने घाव को छिपा लिया श्रीर राज्ञ ने इसलिए नहीं बताया कि किर भविष्य में भक्तगणों के श्राने में एकायट होगी।

गति-भागवत के यनुसार पुलह प्रद्यि की सी श नाम ।

गद्-१. भागवत के खनुसार वासुदेव की पिनवाँ। देवरी
तथा देवरिवता नामक खियों से जो वच्चे हुए के वे गर्
करलाये। महाभारत के खनुसार ये कृष्ण के मीते जे भारे
थे चौर भारतयुद्ध में पांटवां के पड़ में थे। २. एक झमुर का नाम जिये भारतर विष्णु ने इसकी हिंहुवों में एक गदा बनाई थी। इसी गदा की धारण करने के कारण उनका नाम गदाधर हुआ था। गद्गद्-जांयवान तथा केसरी नामक विख्यात धानर वीरों के पिता का नाम ।

गदांद्यौवन-भागवत के अनुसार देवरितता से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

गद्याधर-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

गदाधरदास-एक प्रसिद्ध वैप्याव भक्त। बुरहानपुर के निकट इनकी गद्दी थी। ये सदा 'लाल विहारी' नाम से कृष्ण की उपासना करते थे।

गदाधर भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णाव, भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक तथा वृंदावनवासी भक्त । ये श्रकवर सम्राट के समकालीन थे । इनके जीवन की कई रोचक कथाएँ भक्तमाल की टीकाओं में मिलती हैं । नाभाजी ने इस नाम के कई भक्त गिनाये हैं । एक बंगाली, एक वाँदेवाले श्रीर एक वरलभाचार्य जी के शिष्य गदाधर मिश्र ।

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णाव भक्त । गभस्तिनी-लोपामुदा की वहिन तथा दध्यंच् ऋषि की पत्नी । इसका नामांतर आतिथेयी भी था ।

गयंती-नल पुत्र गय की स्त्री का नाम ।

गय इस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं। १. भाग-वत के अनुसार उल्क तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम ! २. ह्विधन के पुत्र का नाम । ३. श्रायु के पुत्र का नाम । ४. अमूतरेय के पुत्र का नाम। ये शत वर्ष तक केवल यज्ञाहुति की राख खाकर रहे थे। अग्नि के वरदान से ये वेदज्ञान के अधिकारी हुये। एक वार इन्होंने एक महान् यज्ञ किया। इस यज्ञ फल से एक वट वृत्त चिरजीवी हुआ, जो अन्वयवट नाम से शसिद्ध है। इसके द्वारा आमं त्रित होने पर सरस्वती नदी प्रादुर्भूत होकर विशाला नाम से प्रसिद्ध हुई। ४. रामायण के श्रनुसार एक वानर का नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. नल तथा द्रुति के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम गयंती था। चित्रस्थ, सुँगत्ति तथा श्रवरोधन इनके तीन पुत्र थे। इन्होंने एक बार ऐसा यझ किया कि इनके कठिन प्रशा के श्रमुसार सब देवताओं ने प्रत्यत्त होकर अपना-अपना भाग ग्रहण किया। नाभाजी के अनुसार ये एक प्रमुख हरिभक्त थे। ७. इल अथवा सुद्युम्न राजा के मध्यम पुत्र। यह गयाकुटी में राज्य करते थे।

गयश्चात्रेय-एक सुत्रद्रष्टा का नाम।

गयप्तात-एक स्कद्रष्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे । गयासुर-एक राचस जिसका वध विष्णु ने केकट देश में किया था । इसका शरीर पाँच कोस लग्या था ।

गर-सुवाहु का पुत्र। इसने हैहय, तालजंघ, शक, यतन, पारद, कांबोज तथा पल्लव राजाओं का राज्य अपहरण किया था। एक बार यह सपरिवार भागव ऋषि के आश्रम में स्था था। वहाँ अल्पकालांतर ही मरण को माप्त हुआ। इसकी खी का नाम कल्पाणी तथा पुत्र का नाम सगर था।

गरिष्ठ-एक ऋषि का नाम जो इंद्र सभा में सिम्मिलित हये थे।

गरुड़-एक बौराणिक पत्नी, जिनका आधा शरीर मनुष्य का श्रीर आधा पत्नी का है। ये विष्णु के वाहन माने

जाते हैं। पुत्रेष्ठि यज्ञ के परचात् वालखिल्यों की तपस्या के फलस्वरूप करयप और यनिता से पिचराज गरुड़ उत्पत्ति हुई । कद्र और वनिता की शत्रुता के कारण कद्र पुत्र सर्पों के ये बहुत बड़े श्त्रु हैं। इनका मुख रवेत, पंख लाल और शरीर सुनहला है। इनके पुत्र का नाम संपाती श्रौर पत्नी का नाम विनायका है। अपनी माता को कद्र से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से श्रमृत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ। श्रंत में अमृत को इंद्र ने ले लिया । मानस के अनुसार एक वार गरुड़ के मन में राम के परम-ब्रह्मत्व पर संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि लंका युद्ध में मेघनाद ने उनको नागपाश में वाँध लिया श्रीर गरुड़ को उनका वंधन काटने के लिये जाना पड़ा। इस संदेह को गरुड़ ने नारदादि से कहा । किसी प्रकार भी संदेह दूर न हुआ। अंत में रांकर जी ने इनको काकमुशुंढि के पास भेजा। वहाँ जाते ही इनका संदेह दूर हो गया । रामचरित मानस के चार वक्ता और श्रोता वर्ग में से काकभुशंडि श्रीर गरुड़ भी एक वर्ग हैं। इनके अन्य पर्याय हैं :--गरुत्वान्, तार्घ्य, वैनतेय, खगे-रवर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ग, पन्नगाशन, पन्नि-सिंह, उरगाशन, विष्णुरथ, शालमलीस्थ तथा खगेन्द्र भ्रादि ।

गरुड़ पुराण्-श्रप्टाद्स महापुराणों में से एक, जिसकी श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति सात्विक कही गई है। गरुड़ कल्प में विष्णु भगवान ने इसे सुनाया जिसमें विनतानंदन गरुड़ के जन्म की कथा कही गई है। इस पुराण में तंत्रों के मंत्र श्रोर श्रोपिघों का वर्णन श्रिषक है। रतन, धातु श्रादिकी परीकाविधि विस्तार से दीगई है। इसके परचात् सृष्टि-प्रकरण्यसे लेकर सूर्य तथा यदुवंशी राजाश्रों का इतिहास तक का वर्णन किया गया है। पारचात्य विद्वान् विल्सन गरुड़ पुराण् के श्रस्तित्व पर ही संदेह प्रकट करते हैं।

गर्ग-यदु-वंश के पुरोहित। कृष्ण का नामकरण करने के लिए वसुदेवने इन्हें गोकुल भेजाथा। नंद ने इनका विशेष आदर-सत्कार किया था। सर्व-प्रथम इन्होंने रोहिणी-पुत्र का नाम 'संकर्षण' रक्खा था। फिर राम की परम श्रभि-रामता बता कर, अति बलयुक्त होने के कारण उनका नामकरण 'बलराम' भी किया था। देवकी-पुत्र का नाम इन्होंने ही 'कृष्ण' रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्होंने के कारण उन्होंने के कारण उन्होंने के कारण उन्होंने के वास्य वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्होंने उसे वासुदेव भी कहा था एवं उसमें नारायण से श्रधिक गुण बताए थे। इस प्रकार नामकरण के बाद वे मथुरा वापस चले गये थे।

गर्गे भारद्वाज-एक स्कटण का नाम । गर्गे भूमि-वायुमत से गार्ग्य के पुत्र का नाम । गर्देभी मुख-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । गर्दभी मुख शांडिल्यायन-एक श्राचार्य का नाम । इनके गुरु का नाम उदरशांडिल्य था ।

गवय-रामसेना में एक वानर का नाम। ये श्ररवमेध के समय श्ररवरक्षा के लिए शत्रुघ के साथ गये थे। गविजात-एक वर्ह्मार्प का नाम।

गविष्ट-कश्यप तया दनु के एक पुत्र का नाम।

以二一 गविद्यिर प्राप्तय एक चुक्तद्वा का नाम। गगिय-1. भीष्म का मानुक नाम। दे० भीष्म'। २. एक बार पार्वती ने घरने शरीर का मैल छुड़ा कर उसकी एक मृति बनाहर गंगा में दाल दी जा सजीव हो गई फीर देवतायों में उसका नाम गांगेय रखकर उसे गलों ग्टा द्याचियत्य पदान किया । गांगोद्धि प्रामिन कुलोखब एक गोब्रकार । गंगोद्धि नामांतर है। गांदिनी-पारिसा की एक कत्या का नाम जो यहुवंशी रामुल्क को ज्यादी थी ख़कूर खादि इन्हों के पुत्र थे। गांदिनी मध्द का धर्थ हैं — प्रतिदिन गाय देने वाली। रटा जाता है किये १२ वर्षों तक माता के गर्भ में रहीं। भूमिष्ट होने की प्रार्थना किये जाने पर इन्होंने कहा कि नीन पर्य तक प्रतिदिन प्रावाणों को गो-दान करो। ऐसा ही रिया गया चीर तब ये उत्पन्न हुई । इन्होंने प्रतिदिन एक गज-दान करने की प्रथा जारी रक्ती। गीपार-भागवत के खनुसार आरब्ध के पुत्र का नाम। म'स्य के प्रमुनार ये शरहान् के तथा बाबु के श्रवसार ष्यस्त के पुत्र थे। गांधार देश के राजान्त्रों सुख्यतः शकुनि फा गर्दी गाम था। दें० 'गोधारनमजित्'। गांधार नग्नजित्-एक गांधार राजा का नाम । इनको मोम के संबंध में विशेष जानकारी थी। इन्होंने प्राप्त शब्द के श्वर्थ के संबंध में व्यवना वस्तंत्र गन प्रशाशित किया था। र्गाधार, कायन-प्रगस्त कुनीत्पन्न एक गोत्रदार का नाम । गांधारी-१. गांधार देश के राजा सुवल की कन्या का नाम । इन्होंने याल्यकाल में जित्र की श्राराधना की थी, िमसं इन्हें १००९त्र होने का वस्दान मिला था। कुरवंश में पुत्रों की कभी थी, अतएव भीष्मादि ने एतराष्ट्र के िये गांवारी को मांगा । गांवारी का विवाह एतराष्ट्र से हो गया । यह जानरर कि पति छन्त्रे हैं, गांधारी ने शननी धाँगों में सदा के लिये पटी याँघ ली। कालकम से इनसे दुर्गोधनादि सी पुत्र हुये। उनके उत्पत्ति की क्या इस मौति है :--गोंघारी १०० एवीं का वस्दान पाएर गर्भेक्सी हुई, रिंतु की वर्ष व्यतीत ही जाने पर भी िर्मा प्रशास गर्भ बाहर नहीं निकला । बलपूर्वक बाहर निकालने से शिक्षु के स्थान पर केंद्रल एक सासर्पिछ । निकला। स्ताम ने उस मामपिट के सी टुकट्टे कर श्रलग घारम प्तहेंभी में सम् िया। समय पर उसमें से दुवींभन करण हुया, हिंदु का ऐसे प्रमुख नक्षणीं से मेरद हुता कि प्तराष्ट्र ने कात्या उसे त्यान दिया। उसके बाद पत्न निम्मानमें पुत्र द्वावत हुने। एक घट्ने से दुःसाण नाम की जन्मा उभक्त हुई। ये जादर्व पत्नी नथा चार्ट माता भी। पनिमनाची में इनका स्थान समगण है। पास्त्वरिक सुरु के ये अस्तेन तिहार थीं। शपने सामने ही जब हरे हैं 100 पुत्र मारे गये, त्य करण सी मुपासन इन्तिने उनकी यहन संप्येना की बीर पुर माने का उत्तरमंतिय बनो का वाबक करें गाप दिया कि ों में। जबने मनी पुत्रों हो मृतु हेनें, बीर परिवार-

रित हो बनपारी होका मार्ने नार्वे । पतिजना गांधारी

का यह शाप अत्तरशः सत्य हुआ था। युधिशि हे 🕼 भिषेक के श्रवसर पर इन्होंने दस दिनों तक होत. में घपने मृतपुत्रों का श्रंतिम संरकार किया, बीर् कर्तिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गई। वार वेदच्यास इनके आध्रम में गये। उनके प्रभाव कुरुत्तेत्र में मृत द्रोग श्रीर भीष्म श्रादि के इनको द्र हुये। व्यास के प्रभाव से इनके सब मृत पुत्र भी कि पट । इन्हें इस बात से बहुत संतोप हुआ । इस 🕏 के ६ महीने के बाद उस वन में एक भयानक यातः गई। धतराष्ट्र, कुंती तथा गांधारी खादि की दावान श्रिग्नि-समाधि हुई। भाग्यवश संजय भागकर वचतं २. कोप्ट की कन्या का नाम। ३. शजमीद की कं न्ती का नाम। ४. करंयप तथा सुरभि की एक ए का नाम। गातु श्रात्रेय-एक स्कद्रप्टा का नाम। गात्र-उत्तम मन्वंतर में सप्तिपियों में से एक का नाम। गात्रवत्-कृष्ण के एक प्रत्न का नाम। गाथिन्-विश्वामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का क गाथिन कीशिक मंत्रद्रष्टा भी थे। यह श्रंगिराकुलोता, गोत्रकार तथा (चेदार्थदीपिका के श्रनुसार) इंद के म तार थे। इन्हीं को पुराणों में गावि कहा गया है।? 'गाधि'। गायि-विश्वामित्र के पिता । वास पुराण के अनुसार कुशारव के पुत्र थे। इनकी माता पुरुकुत्सु की कन्या म भएचीक ऋषि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विष् मित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस वालक में एत्रिय हो बाह्मण दोनों के गुण विद्यमान थे। इनकी कन्या का क सत्यवती था। ये काव्यकुव्ज देश के राजा थे। नामार

के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध यमर्जन सुनि ह्ये जिनके चात्मज परश्चराम थे। गानचधु-एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध गायनाचार्य का नाम। इनकी उन्पत्ति वाराए-कला के पूर्व घोरकल्प में हुई थी। नारद ने इन्हों से गान-विद्या सीखी थी। कालांतर न किसी कारण से इन्हें उलूक योनि प्राप्त हुई। गामटी-(गाँवरीदास) एक प्रसिद्ध सध्यकालीन वैष्पं मक्त । यं जितयाने के निवासी थे । गायत्री-मला की खी का नाम। कहा जाता है कि ए बार प्रह्मा ने एक यज्ञ श्वारंभ किया। यज्ञ में श्रधीगिरं

पर्या सावित्री को बला भेजा, किंतु सावित्रा ने कहा। थर्भा हमारी महेलियाँ नहीं श्राई हैं। घतः हंद्र मृतुनाः से एक ग्वालिन लाये जिसके साथ वामा ने गंधवं विवाह किया। इसी का नाम गायत्री पढ़ा। गायत्री के पुन टाय में समान्ध्री शीर दूसरे में प्रमा है। यह लान रंग का है। गुले में मुक्ताहार और लिर पर मुक्ट है। एर

का होना परमावस्यक है। श्रतः मह्या ने श्रपनी प्रथम

वार गृहस्पति ने पाद-प्रहार द्वारा इनका सिर तीय दिया। इनमें इनकी मृत्यु नहीं हुई चरिक देवों की उत्पत्ति हुई गायश्री मंत्र वेद का सबसे प्रचलित मंत्र शीर गायश एँद नुक्त प्रसिद्ध एँद है। गायबी की चेदमाता भी कर गया है। यह मंत्र सबसे द्वधिक पुनीत तथा पावन मान

शित्या है। प्रत्येक बाह्मण के लिये त्रिसंध्या में इसका जप किरना चित्वार्य माना गया है। गायत्री मंत्र इस प्रकार हि:--क भू: भुवः स्वः तत्सिवतुः वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमिहि धियो योनः प्रचोदयात्। मंत्र का मौलिक आशय हिंस भाँति है--'हम उस परम तेजमय सूर्य (सिवता) के जिस तेज की उपासना करते हैं कि वह हमारे मन और विद्विद्व को प्रकाशमान करे।' गियुन-सुगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

ायून-मृगु कुलात्पन्न एक गात्रकार का न नाग-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

शार्गी वाचक्रवी-१. एक अत्यन्त ब्रह्मानिष्ठ तथा पंहिता इवैदिक खी का नाम। जनक की सभा में इन्होंने याज्ञ-विद्वय मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। यह वस्त्रक श्रिष्टिप की कन्या थीं। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है। २. दुर्गा का एक पर्याय।

गिर्य-१. महर्षि गर्ग के पुत्र । अपनी अत्यधिक ब्रह्मनिष्ठा से इन्होंने गर्ग से स्वतंत्र अपना गोत्र चलाया । पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है । ये यादवों के कुलगुरु थे । एक वार यादवों ने सभा में नपुंसक कहकर इनका उपहास किया जिससे रूप्ट होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर शिव की तपस्या की और यह वर प्राप्त किया कि वादवों का विनाश करनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो । इन्होंने गोपाली नामक अप्सरा से विवाह करके कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यह कुल का का नाश किया । २.एक तत्वज्ञानी महर्षि । यह गार्ग्य तथा गौतम के शिष्य थे । ३.एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार तथा वैयाकरण ऋषि । इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है । हेमाद्रि ने इन्हें एक ज्योतिषी माना है । यही गार्ग्य वालांकि के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

गांग्येहरि-श्रांगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गार्गिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं।

गार्ग्यायण-उघालकायन के शिष्य का नाम इनके शिष्य पाशशर्यायण थे।

गार्हायग्-मृगु कुलोत्पन्न एक ऋपि का नाम।

गाल-एक राजा का नाम। इन्होंने नील पर्वंत पर एक मंदिर चनवाया था।

गालव-१.विश्वामित्र के प्रिय शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि। शिला समाप्त होने पर विश्वापित्र इनसे गुरु द्लिणा लिये विना ही प्रसन्न थे, किंतु इन्होंने द्लिणा देने का श्राग्रह किया, श्रतएव रुष्ट होकर इन्होंने ५०० श्याम-कर्ण घोड़े माँगे। इसे श्रपनी शक्ति से वाहर की वात सममकर इन्होंने विष्णु की श्राराधना की। प्रसन्न होकर विष्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को मेजा। सय दिशाशों में धुमाकर गरुड़ इन्हें राजा ययाति के यहाँ ले गये थोर उन्हें श्रपनी समस्या वताई। ययाति भी श्रसमर्थ हो रहे थे। उन्होंने श्रपनी परम सुंद्री कन्या माध्वी गालव को सौंपकर कहा कि इसे योग्य वर को सौंपकर उससे घोड़े गाप्त कर सकते हो। माध्वी को यह वर प्राप्त था कि पति-समागम होने पर भी उसका कोमार्थ नष्ट नहीं होगा। उसे लेकर ये हरीश्व, दिवोदास, थोर उशीनर तीन राजाशों के पास गये। इन तीनों ने वारी-यारी

से साधवी से विवाह करके पुत्र प्राप्त किया ग्रौर उसके वदले दो-दो सौ घोड़े दिये। इस प्रकार गालव ऋपि ने ६०० घोडे विश्वामित्र को दे दिये श्रीर २०० के लिये उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया । इसे पाकर गुरु संतुष्ट हुये और उनसे भी माधवी को अष्टक नामक एक पुत्र हुन्ना। दे० 'माधवी'। र. विदर्भ कौंडिन्य के शिष्य का नाम । इनके पुत्र कुमार हारित थे । ३. वायु के श्रनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य। ४. विरवामित्र के पुत्र का नाम। इनका नाम 'गालव' क्यों पड़ा, इसकी एक कथा हरिवंश में इस प्रकार दी हुई है - राजा सत्यवत के निन्द्य आचरण के कारण राज्य में घोर अकाल पड़ा श्रीर सव श्रन्न के स्रभाव में त्राहि न्नाहि करने लगे। विश्वामित्र ने निरुपाय हो इन्हें गल से वाँध कर बेचने के लिये खड़ा किया। इसी से इनका नाम गालव पड़ा। राजा सत्यवत ने इन्हें वंधन मुक्त करके इनके पिता के हवाले किया। ये वैध्याकरण थे। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है।

गालिवि-र्ऋगिरा कुलोखन्न एक गोत्रकार का नाम । गाल-वित् इनका नामांतर है ।

गावलागि-संजय का नामांतर है। दे० 'संजय'। गिरधर-एक प्रसिद्ध वैण्णव आचार्य, पुष्टिमार्ग के अनुयायी तथा प्रचारक। ये गोस्वामी विद्वलनाथ जी के सात पुत्रों में से एक तथा श्री वल्लभाचार्य जी के पीत्र थे।

गिरएति-हिमालय का एक पर्याय।

गिरा-सरस्वती का एक पर्याय । दे॰ 'सरस्वती'।

गिरापति-दे॰ 'ब्रह्मा'।

गिरिका-उपरिचर वसु राजा की खी। इससे बृहद्रथ श्रादि छः पुत्र तथा काली श्रथवा मत्स्यगंधिनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

गिरिन्तत्र-विष्णु पुराण के अनुसार श्वफल्क के पुत्र का का नाम।

गिरिजा-उमा का एक पर्याय । दे० 'उमा' ।

गिरिधर-कृष्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र की उपासना वंद करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने की सम्मति दी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे कुद्ध होकर इंद्र ने मुसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। श्रति वृष्टि से पीड़ित गोकुल निवासियों के रचार्थ कृष्ण ने श्रपनी छिगुनी पर गोवर्धन धारण किया। इसी से उनका नाम गिरधर या गिरधारी हुआ। दे० 'कृष्ण'।

गिरिधर्ग्वाल-एक प्रसिद्ध बैप्णव भक्त जो मालपुरना नामक गाँव में रहते थे। इस नाम के कई भक्तों का उन्नेख भक्तमाल में किया गया है। वल्लभाचार्य के पौत्र का नाम भी गिर्धर था जो इनसे भिन्न था।

गी-वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती का नामांतर। दे० 'सरस्वती'।

गीतविद्याधर-एक गंधर्व का नाम।

गुराकेशी-इंद्र-सारिय मातिल की कन्या का नाम। इसकी
माता का नाम सुधर्मा था। इसके श्रनुकृत कोई वर नहीं
मित रहा था। श्रंत में नागलोक के त्रिकृट नाग का पुत्र
मनोनीत हुशा। किंतु नागों को गरुद का यहुत भय

भा, सतप्य मानित ने इंद्र से पहिले घ्रम्त दिलाकर उसे न्नमस्य दिवाया और तब गुणवेशी का उससे विवाह रिया । नुक्तिधि-१. यहद्त नामक एक वैदिक माणण का प्रम। मत जायंत हुर्गुरी तथा व्यतनी था। पर शिव पूजा के प्रमाप में इमें मुक्ति मिली। धर्मतर कुबेर ने इसे उत्तर-िया हा प्रधिपति चना दिया । २. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । इन्होंने घारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया । गुग्यनी-१. सिंहन देश के चंद्रसेन राजा की सी। २. दे॰ 'सन्नाजित'। गुगा दोगार्-गीए देश के राजा । इन्हें श्रभयानंद ने जैन मत में दीएित दिया था। गुरणाकर -1. प्रणदीप के एक प्रतापी तथा परमैरवर्यवान राजा। इनरी सी का नाम सुर्शाला था जिससे सुली-चना नाम की एक पत्या उत्पन्न हुई थी। २. पुलह तथा रवेता के पुत्र का नाम । गुपाल-३० 'गोपाल'। रामक-पांडवों के समकालीन सिधु-देशीय एक राजा का नाम। गुरु-१. हे॰ 'तृहस्पति'। २. भागवत के श्रनुसार सांकृति के प्रमुक्त नाम। मत्त्व में इनको गुरुधि, विष्णु में रुचि-रि तुना वायु में गुरुवीय कहा गया है। दे॰ सांकृति'। ३. भीष्य सनुके पुत्रका नाम । गुरुदोप-विष्णु के शतुसार ये बृहत्त्व्य के पुत्र थे। गुरुमि-दे० 'गुरु'। गुरुभार-गरह के पुत्र का नाम । गुरुवीय-दे० 'गर्'। र्यिदा-यीग देग्य के एक पुत्र का नाम। गुलाम निश्ती-एक प्रसिद्ध चुकी विचारक तथा पहुँचे हुए फ़र्फार जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहन्मद जायसी षे गुरु थे। जायसी ने इनके विषय में लिखा है—''वेष्ठ मगर्म जगन के हुई उनके घर बाँद ।'' शुह- १.(निपाद) प्रसिद्ध राम-मक्त निपादराज गुठ जो शंगवेर-तर के स्वामी थे। यनवास के समय इन्होंने राम, सीता शीर लक्तम को गंगा पर क्राया था। नाव पर वैठाने के पूर्व इन्होंने राम के चरण घोषे थे। राम के चित्रहट निवास ने समय भरत जब डनमें मिलने जा रहे थे। उस समय उनहीं सम या समु सममर से बुद करने की प्रस्तुत हो गर्प थे। इन्होंने हुमिया नामक एक राज्य का यथ हिया भा जो धयोष्यावानियों को दुख देने के निष् भेजा गमा थाः २. पानिदेय पा नामांतर । सुहवासिन-वैदन्तन मन्देनर के बाराह कल्पीत में र्गरेश है एतं अपनार का नाम । इनहा स्थान हिमा-गय के मार्निम निगर पर है। उनस्य, बामदेन, महा-मोग नवा सँदाया नाम के इनके चार पुत्र थे। सुदिल-एक पत्रन राजा का नाम । ये त्यूह पंश में उपका हुए भे । इनके एवं का नाम वान्यक्तां यो । इन्होंने १० यमें तक भाग शिवा । स्टारपणि देव 'होत'।

मृत्यसद् 😘 एतं लिक्षिका साम । यह इनका सदना तथा

इनके कुल, दोनों का नाम है। ये थांगिरस् कुनोता शुनहोत्र के पुत्र थे। विष्णु पुराण के श्रनुसार ये चंद्रकी पुरुत्वा के वंशोत्पन्न एक एत्रिय थे। प्रसिद्ध शीनक श्रा जिन्होंने चारों वर्णों की व्यवस्था की, इन्हीं के वंशज थे। वायु पुराण के धनुसार शुनक इनके पुत्र ये और शीन इनके पात्र । ये इतने पराक्रमी थे कि इनको देखकर लोगो को इंद्र का भ्रम हो गया अतएव लोग इन्हें उठा ने गरे, पर इंद्र ने इन्हें झुड़ाया और इनका नाम गृत्समद स्वता। अनुक्रमणी के यनुसार ये एक थांगिरस् थे जो भूगु रे कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अनुसार ये ईहंबराइ वीतहव्य के पुत्र थे जो बाह्मण हो गये थे। नहाभारत हो एक कथा के अनुसार एक बार इन्होंने इंद्र का रूपभारत किया और इंद्र को श्रसुरों के बंधन से निकन भागने हा श्रवसर दिया । कुछ परिवर्तन के श्रनुसार गढ़ कथा मं पुराणों में मिलती है। असुरों द्वारा वद होने पर एक मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने मुक्ति पाई जिसमें इन्होंने दिखान था कि इंद्र एक दूसरे व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंदन में इनके घनेक मंत्र हैं। गृध-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्रविदा नाम नी ची से उत्पन्न हुए थे। गृधिका-१. करयप की एक कन्या का नाम जो तमश री खी थीं घौर जिन्होंने गृधों की सृष्टि की थी। गृह्पति-विश्वानर नामक एक मुनि-पुत्र का नाम । इनकी माता का नाम शुचिप्मती था । विश्वानर सपत्नीक नर्मदा तट पर नर्मपुर नामक स्थान में रहते थे। ये बढ़े कर्मनिष्ठ तथा वेदाध्ययन में रत रहते थे। पर इनके सोई पुत्र नहीं था। स्त्री के स्नाग्रह से इन्होंने काशी जाकर वीरेरवर महादेव की उम्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यघ दर्शन देकर पर दिया थौर इन्हें गृहपति नामक पुत्र उत्पन्न हुशा। वालक के नवें वर्ष में नारद ने धाकर फहा कि विधुत श्रयवा श्रप्ति इस वालक को घातक है। इन्होंने शिव की कटिन तपस्या धारंभ की। शिव ने प्रसन्न हो इन्हें बर

हुया त्रिवर्लिंग काशी में यभीरवर नाम से प्रसिद्ध हैं।
२. दें० 'यशि'।
गी-१. राजा प्रसादन की खी का नाम। ये देवल प्रापि
की कन्या थीं। इनको सरस्वती यथवा सज्जत भी कहते
हैं।२. मानस नाम के पितरों की कन्या का नाम।३.
यमीक घरिप की खी। प्रसिद्ध ग्रंगी ग्रापि इन्हीं के पुत्र
थे। १. शुक्र की खी का नाम।
गोकर्गा-१.वैवस्वत मन्वंतर के सातवें वाराह करण में गोकर्ग

दिया घौर चिन्नि की पदवी दी। इनका स्थापित किया

नामक शिव का एक घवतार हुया था। इनके चार पुत्र थे—कारयप, टरानस्व, त्यवन तथा गृहस्पति। र. दे॰ 'खात्मदेव'। रे.कारमीर के एक राजा का नाम। ये गोपा दिख्य के पुत्र थे। इन्होंने गोकगोरवर महोदय की न्यापना की थी। इन्होंने रूम वर्ष तक राज्य किया था। गासुनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध वैव्युव खाचार्य, कवि नथा मत मचारक। ये विद्वलनाथ के सात पुत्रों में से एक गया वव्लभाचार्य के पांत्र थे। ये म्ययं भी एक पवि तथा विद्वान् थे। कही सी बातन

वैष्णवों की वार्ता' श्रोर 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के संकलन या प्रणयन इन्होंने ही कराये थे। विना जाति-पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के श्राधार पर ही ये दीचा दिया करते थे। एक वार ईन्होंने 'कान्हा' नामक एक मंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था, जिससे वह उनका दर्शन पा सके।

गोखल-विष्णु के ध्रनुसार न्यास की शिष्य-परंपरा में वेदमित्र के शिष्य । मतांतर से ये देवमित्र के पुत्र थे। भागवत में इनका नाम गोखल्य खिखा हुआ है।

गोखल्य-शाकप्य ऋषि के शिष्य का नाम। इन्होंने उनसे ऋग्वेद की एक शाखा का अध्ययन किया था। दे० 'गोखल'।

गोगीपति-१. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। २. श्रत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गोतम (गौतम)-शतपथ बाह्यण के श्रनुसार सप्तऋषियों में से एक ऋषि श्रौर न्याय दर्शन के प्रणेता। ये एक धर्मशास्त्र के भी रचियता हैं, जिसका नाम गर्म संहिता है। इसका संपादन स्टेज़नर नामक एक पाश्चात्य विद्वान् ने किया है। इन्हें गौतम भी कहते हैं। पंच कन्यायों में से मथम श्रहिल्या इनकी ही स्त्री थीं। चंद्रमा श्रौर इंद्र से उनका श्रवैध संवंध प्रसिद्ध है। दे० 'चंद्रमा', 'इंद्र' तथा 'श्रहिल्या'।

गोदावरी-दिच्य मान्त की एक पवित्र नदी का नाम। गोधन-दे० 'गोवर्धन'।

गोपति-१. करयप तथा प्राध के एक पुत्र का नाम । २. पांचाल देश के एक राजा का नाम । भारतयुद्ध में ये पांडवों के पत्त में थे । ३. राजा शिवि के पुत्र का नाम । ४. विश्वभुज नामक श्रप्ति का नामांतर । इनकी खी का नाम नदी था ।

गोपनंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान। गोपन-एक गोत्रकार का नाम। ये अत्रि के कुल में उत्पन्न हये थे।

ग्रोपवन् आत्रेय- एक स्कद्धप्टा का नाम।

गोपा-सिद्धार्थ या बुद्ध की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे। यशोधरा इन्हीं का नाम है। मैथिलीशर्ण के 'यशोधरा' नामक खण्ड काच्य की नायिका ये ही हैं।

गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला। इनका

निवास संभवतः नामाजी के श्रास-पास था।
गोपाल-१. एक प्रसिद्ध वेण्णव भक्त जो नागूजी के पुत्रथे।
नाभाजी के श्रनुसार ये एक दिगन्त वेण्णव श्राचार्य तथा
श्रसंख्य भक्तों के पालक हुए। २. जयपुर नामक
स्थान के रहनेवाले एक प्रसिद्ध वेण्णव भक्त। ये ऐसे भक्तों
में थे जिनके विपय में भगवान् ने स्वयं कहा है कि भगवान् की पूजा से श्राधिक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है।
ये इतने जमाशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर
एक थप्पड़ मारा तय दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा
यह तो इस कृपा से वंचित रह गया। (भक्तमाल में
गोपाल नाम के कुल छ; भक्तों के उल्लेख हैं) ३. सलखान नामक स्थान के रहने वाले एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त।

गोपाल जी (ग्वाल)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चेता के रहनेवाले थे।

गोपाल भट्ट-महात्मा व्यंकट भट्ट के पुत्र, प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक थे । सर्वस्व त्याग कर वृन्दावन में इन्होंने निवास किया । कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालियाम की मूर्ति में से ही वैशाखी पूर्णिमा को राधारमण की सुंदर सूर्ति प्राप्त हुई जिसे इन्होंने मंदिर में स्थापित किया, जो श्रभी तक विद्यमान है ।

गोपल भक्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । काशी के पास ्वव्रक्तिया नामक गाँव के रहने वाले थे ।

गोपाली-१. एक अप्सरा का नाम । गार्न्य ऋषि ने इससे विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया । दे॰ 'गार्ग्य'तथा 'कालयवन' । २. एक प्रसिद्ध हरिभक्तिपरायण महिला । इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है ।

गोपीनाथ (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था ।

गोभानु~राजा विह्न के पुत्र घोर तुर्वेसु के पीत्र। हरिवंश के अनुसार ययाति के शाप से इनके वंश का यह नाम हो ्गया।

गोिभल-१.एक गोत्रकार ऋषि जो वत्सिमित्र के शिष्य तथा करयप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके द्वारा रचित कई प्रंथ प्रसिद्ध हैं। जैसे—गोिभल गृहस्त्र, गोिभल गृह कारिका तथा गोिभल परिशिष्ट इत्यादि।गोिभल को हेमादि ने नारायणीय तथा कौयुभी शाखा का गोत्रकार माना है। २. कुवेर के एक दूत का नाम। एक वार विमान से यह आकाशमार्ग से यात्रा कर रहा था, उस समय इसने सत्यकेत की कन्या तथा उग्रसेन की स्त्री पंजावती को जल-कीड़ा करते हुए देखा। पद्मावती आसाधारण सुंदरी थी। उसके सोंदर्य से यह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप धारण करके एक वृत्त के नीचे वैठ गया। इसे देखकर पंजावती भी कामवश होकर पतित हुई। गोमती-अवध प्रांत की एक नदी का नाम।

गोमुख-मातिल के पुत्र का नाम । मातिल इंद्र का विपान ्वाहक था श्रोर गोमुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारिथ ।

गोरख-(गोरखनाथ) नाथ संम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान योगी। इनके गुरु मत्स्येन्द्र (मिछिद्रनाथ) थे। एक वार हिमालय-स्थित वीरिसिंह नगर पर कृत्णांश ने चढ़ाई की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रचा की। वहाँ के राजा के छोटे भाई प्रवीर छोर कृत्णांश में घोर युद्ध हुआ। प्रवीर के पच के सभी वीरों को गोरख ने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे छृत्णांश को विजय प्राप्त न हो सकी। फिर गोरख को प्रसन्न करके उन्होंने इनकी सय विद्या सीख ली। गुरु गोरख ज्ञाना-श्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी शाखा में हिंदी साहित्य में निर्गुण्पंथी कई किन घाते हैं। कत्रीर पंथ के निर्माण में नाथ पंथ का यहुत यहा श्रेय हैं। गोरखनाथ के संमदाय में जाति-पाति का विचार नहीं होता था। यह एक श्कार से मानव मान्न का धर्म था।

गीरणमाध के समय के जिपन में विद्यानों में मतसेद है। 'नाथ मंग्रदाय' नामक घषनी पुन्तक में श्री हज़ारी प्रसाद र्ग हिंदेई। इनरा समय विक्रम सं०की दुसवीं सदी मानते हैं। इनहीं जानि सीर जन्म स्थान के विषय में भी निहि-घन मन नहीं हैं। हिनेदी जी वा धनुमान है कि गोरख-नाथ प्राति के प्राताम थे और प्रातास वातायस्य में को थे। इनके ग्रमन्येन्ट्र कमी बौद्ध साधक थे। गोरख-गाय के गाम से २= संस्कृत अंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें श्रम-नगर, वामरीयनासनम् गोरच पद्धति, गोरच सहिता, गया सिद्ध सिद्धान्त पद्धति बहुत महस्वपूर्ण हैं। हिंदी में भी गोरम्पनाथ की कई पुस्तकें मिलती हैं। टा॰ बद्खाल र्षा गोत मे ४० पुस्तरों का पता चला है। 'सबदी' को पे सदसे प्रविक प्रामाणिक मानते हैं यद्यपि सबसे थिए मचलित 'गोरमयोध' है। शंकराचार्य के बाद भारत में एनना महिमायान पुरुष नहीं हुआ। नाथ संस्प्र-दाय रिनी न किसी रूप में महाराष्ट्र प्रदेश में कर्नाटक में यय भी मचलित हैं। गालग-एक गंधर्व योदा का नाम। लगातार १४ वर्षी

हुया । गावधन वज में स्थित गोकुन के समीप के एक प्रसिद्ध पदार का नाम । वजवासी पहिलो इंट्र की पूजा करते थे। एमा ने इंद की पूजा छोट गोवर्धन की पूजा करने की मलाह थी। इससे श्रमसत हो इन्द्र ने चल को ह्याने फं निये मुमलाधार पर्या की। गोकुल में बाहि-बाहि मच गई। तब भगवान कृत्यु ने गोवर्धन पर्वत को खपने षापं दाम की छिनुनी पर उठा लिया, जिससे एक भी मुँद पानी मजवासियों के उपर नहीं पढ़ा । शन्त में हुन्ह को हार मान लेनी पर्ना। इसी ने कृत्य का एक नाम

तक यानि से युद्ध करने के बाद यह बीरगति की मास

गिरधर पहा । गावभनाचाय-एक प्रसिद्ध संस्कृत पवि। गीतगोविद्-यार जयदेव ने इनका उल्लेख किया है। 'श्राचां सप्त-गती' नामक इनका अभिन्न अन्य है। इनके पिता का नाम नीनान्यर था । इनके एक शिष्य उद्यन थे जो मंभकाः नेपायिक उद्यानाचार्य थे। गोबासन एक प्रवित् वीर जो शैक्ष नाम से प्रसिद्ध हैं।

भारत सुद्ध में ये कीत्वों के पद्म से लड़े थे। गोबिद के एक प्रसिद्ध वैकान भक्त क्षेत्रा कथाबादक ।

२. एक मिनत् विकाय भक्त । ये सक्षुस-मंदात के प्रसिद्ध समीं में में एक थे। दे. एक प्रतिह सध्यक्षांन वैकाय मका ४, देव 'दिन्ह्'।

गोजिद (दान) रामानंदी संबदाय के एक प्रमुख भक्त गया प्रयाग्य । में याचा पैदारी जी के प्रयान शिल्मों में में एक थे। नामा मी इनके गुरु चन्नदास जी के गुरुमाई

गोबिद गोम्यामी-गोम्याम्। बिहल्याय वं। के सात पुत्री में में एह पुत्र की प्रसिद् विकाय खानाये तया। मटाचीन ये । मीरमामी भी वे माती पुत्रों में अलग-वाला महियाँ मन्तरित की । देव 'जिल्लामाय'।

भोतिह द्वर-पाप्यवास्ताः सम्बद्धे समस्तित

एक प्रसिद्ध शाचार्य । ये श्रलंकारशाखी थे। चंद्रक मैथिलकत भक्तमाला में इनको काव्य-प्रदीप का रचिता क्टा गया है। गोविददास~एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये नाभा जो हं समकालीन (संभवतः उनके शिष्य) थे। इन्हें पूर्व भन् माल फंठ थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे। भट-माल पूरा होने के चाद नाभा जी ने एक छप्पय उन्हें विषय में भी लिखा है।

गोविद ब्रह्मचारी-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । एन्होंरे चारों धाम में हरि-भक्ति का प्रचार किया। गोविंद शर्मेन्-भास्करांश निवादित्य के पिता का नाम।

गोविंद स्वामी-प्रसिद्ध 'श्रप्टछाप' के श्राठ कवियों है से एक कवि। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, शनव हरिभक्त तथा उच्चकोटि के वजमापा-कवि थे। गोवपध्वल-कपाचार्यं का नामांतर। दे०'क्प' तथा 'कृषीं। गोशर्य-ऋग्वेद् में इनका उल्लेख ऋषि करव, पक्य तर

वसुदस्यु के साथ हुआ है। गोश्र जावाल-एक यज्ञकर्ता ऋषि का नाम। ये सुद्धिर चौम् प्राचीन शालि तथा शुक्र जावाल के समकालीन थे। गांष्ठायन-एक गोत्रकार ऋषि।

गोस-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक। गोहिल-गिल्होत वंश के खादि पुरुष का नाम। ये स्<sup>र्य</sup> वंशी राजा शिलादित्य के पुत्र थे। इनके पिता शिला दित्य युद्ध में मारे गये। उस समय इनकी माता पुष-लावती गर्भवती थीं छोर वे भाग कर पर्वत की छोर अ ष्टिपीं। वहीं गुहा में इनका जनम हुया। इसीलिए इनका नाम गोहिल हुआ। ग्ोांडिनि-एक गोत्रकार ऋषि।

गौतम आंध्र-वायुपुराण के श्रनुसार ये शिव स्वामी वे गौतम श्रारुणि-एक ऋषि । बलज्ञान के संबंध में इनश वशिष्ठ के साय संवाद हुया था।

गोतम कृष्मांड-कजीवत की संतति का यह साधारण नाम हैं। बायु पुराण में कृष्मांड के स्थान में पृप्मांग पाठ है। कृत्मांग को देव सहश मानकर गृहस्य के लिये नित्य तपंग का विधान है। गीतम स्मृति-श्रष्टादश स्मृतियों में से एक। इसके रक यिता गीतम ऋषि हैं।

गीतमी-घरवत्थामा की माता तथा होगाचार्य की की गोरदास-एक प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त। ये कीव्ह जी ह

शिष्य थे। गौरमुख-१. उप्रसेन के उपाध्याय । सांव के साथ सूर्व ह सुवंध में इनका संवाद हुया था । २, शमीक अपि रे रिष्य । २.एक राजा । इनके पास चितामणि थी, जिस्ही

महायता से इन्होंने सुश्तीक पुत्र दुर्जुय की सैन्य समूत महमानी की थी। हुर्जुय ने लीभवश इनसे चितानि चारी पर इन्होंने देना प्रम्थातार कर दिया। तब हुईर में इनका भीषण युद्ध एषा, जिसमें इनका सर्वस्य नाम

गुमा।

गौर वर्गन-ग्रथवंवेद के ग्राचार्य परिहर का पुत्र। ये वौद्ध नेता थे। इन्होंने गौड़वंश में राज्य किया। गौर वाहन-पांडवों के समय के एक राजा। गौर वीति-ग्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा प्रवर का नाम। गौर शिरस्-एक प्राचीन ऋषि का नाम। गौर-दे० 'पार्वेती'।

गौरि-दे० 'पार्वती'। गौरिक-मांधाता का मौलिक नाम । वायु के अनुसार

्युवनारव के पुत्र का नाम। गौरिचीति-एक सुक्तद्रप्टा का नाम। यह शक्ति के पुत्र ्थे। एक मत से पाराशर श्रोर ये एक ही थे।

गोरी-१. सांधाता की माता का नाम । मत्स्य के घनुसार यह ग्रंतिनार की कन्या थीं । २. देवकी का नामांतर । ३. दे० 'सीता' । ४. हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक प्रसिद्ध महिला । ४. एक प्रसिद्ध राग । सूर ग्रादि कवियों ने इसका प्रयोग प्रायः किया है । ६. दे० 'उमा' । गोरीस-दे०'शिव'।

प्रंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने ्यह नाम धारण किया था।

यसन-तारकासुर के सेनापित का नाम । यह तारकासुर श्रोर इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था । तारकासुर के युद्ध के श्रनंतर् यह विष्णु के हाथ से मारा गया ।

प्रामद्-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । प्राम्याग्णि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । प्रावा-करयपकी एक खीतथा दत्त की एक कन्या का नाम । ग्लावमैत्रेय-बकदालम्य का नामांतर ।

ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध श्रहीर भक्त। एक वार वन में भैंसे चराते हुए इन्हें एक साधु मिले। भैसे वहीं छोड़कर ये घर चले श्राये श्रीर घर में कह दिया कि उन्हें एक भिचुक को दे श्राये हैं जो घी-सहित दे जायेंगे। उधर भैसों को चोर हाँक कर चले गये। परन्तु दिवाली के दिन सब भैसें वहाँ पहुँच गईं। उसी दिन चोरों ने इन भैसों के गले में चाँदी की हँसुली वाँधी थी। वह हँसुली भी साथ में चली श्राई। इस प्रकार हिर ने श्रपने भक्त की सहा-यता की।

घंट-विसप्ट कुलोत्पन एक बाह्यण । इन्होंने वेलपत्रों से शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी।

घंटाकर्ण-शिव के एक गण का नाम। यह शाप के प्रभाव से मनुष्य योनि में उज्जियनी में प्रकट हुआ और विक्रम की सभा के सव पंडितों को परास्त करने की महात्वाकां जा से शिव की उग्र तपस्या करने लगा। ग्रंत में इसे वर मिला कि कालिदास को छोड़कर सब तुमसे परास्त होंगे। ऐसा ही हुआ। इसने शिव से कालिदास को भी परास्त करने का वर चाहा था। शिव ने यह स्वीकार नहीं किया। इस-लिए इसने भविष्य में शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा की। सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालि-दास को चुनौती दी। कालिदास ने इससे यह कहलाया कि यदि बढ़े छुंदों में यह शिव की स्तुति बनाकर पाठ करे तो में हार मान लूँगा। वह जानते थे कि यह शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है। पर घंटाकर्ण ने ऐसे छंद बनाकर सबको चिकत कर दिया जिसमें शिव का नाम आये बिना ही उनकी पूरी अस्तुति विद्यमान थी। इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुआ और शिव ने बुलाकर उसे अपने गणों में स्थान दिया। हरिवंश में कुछ भिन्न रूप में घंटाकर्ण की कथा वर्णित है। यह बढ़ा शिव-भक्त और विष्णु का दोही था। विष्णु का नाम इसके कानों में न पड़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटे लटका रक्खे थे। इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा। शिव से मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने चिद्रकाश्रम में जाकर विष्णु की उपासना करने को कहा। ऐसा ही करने पर इसकी मृत्यु हुई। यह स्कंद का पार्षद था।

घंटामुख-दे॰ 'विभावसु'।

घंटेश-मंगल के पुत्र का नाम।

घटकपेर-महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक। ये एक कि तथा नीतिशास्त्र-विशारद ये। कृट श्रौर यमक श्रलंकारों में ये सिद्धहस्त थे। इन्होंने राज-सभा में यह चुनौती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में परास्त कर देगा तो ये उसकी दासता स्वीकार कर लेंगे। महाकिव कालिदास ने 'नलोदय' नामक कान्य लिखकर इन्हें परास्त किया। इनका रचित २२ रलोकों का 'घटकपर' नामक कान्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति-सार' अंथ प्रसिद्ध है। 'राक्तस' नामक एक श्रौर अंथ इनका माना जाता है। इनके 'घटकपर' का श्रमुवाद जर्मन भाषा में प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यवेत्ता दूर्श ने किया है। घटकपर इनका कल्पित नाम या छुत्र है।

घट जातुक-एक ऋषि का नाम।

घटोत्कच-द्वितीय पांडच भीम के एक पुत्र का नाम इसकी माता हिडिया एक राचसी थी। जन्मकाल में इसका मस्तक घटक के सदृश्य था श्रीर सिर केश रहित था। इससे इसका नाम घटोत्कच (घट 🕂 उत्कच) पड़ा। यह महापराक्रमी योदा था। इसका शरीर पर्वताकार था। यह देखने में ऋत्यंय विकराल लगता था । माता-पिता का वड़ा भक्त था। उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण छुये ये । घटोत्कच का रथ ग्राठ चकों का था श्रीर उसमें १०० घोढ़े जुते ये। इसके रथ में गृध्र-पत्त का भंडा था। इसका सारथी विरूपाच नाम का राचस था। यह रात्रि-युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था। त्रलवुरा नामक राज्ञस को मारकर इसने दुर्योधन को भेंट किया था । महाभारत युद्ध में यह पांडवों की श्रोर से लड़ा था। दुर्योधन के वीर इसके द्वारा ब्राहत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। ब्रंत में विवश होकर कर्ण ने श्रर्जुन को मारने के लिये जो थमोघ शक्ति माप्त की थी उसे इस पर चलाया। इसे मारकर शक्ति अपना तेज सव दिशाओं में फैलाती हुई इंद्रलोक चली गई। इस शक्ति के रहते अर्जुन की विजय में त्राशंका थी। इसीलिये पांडवों की घोर से घटोत्कच को बुलाया गया था।

घटोदर-रावण-पत्तीय एक राम्नस का नाम। घन-लंका के एक राम्नस का नाम। घननाद-दे॰ भेघनाद। यनस्याम (गोर्गामी)-प्रसिद्ध महाधीरा चैक्एत ष्राचार्य गण पुलिमागीय कृष्णोपासना पत्रति के प्रचारक। पुलिमागीर पत्ति के पादि प्रचारक महाप्रभु यहभाचार्य के बीद नवा गोर्गामी विद्वलनाथ जी के पुत्र। मागीरी-प्रसिद्ध चैर्यात भक्त। स्ट्यात्न-निवासी विरयात मिनेद्रार्ग में एक। ये महाप्रभु चैतन्य के समकालीन नवा दनरी चिर्यमेंटली में से थे। प्रमृत्वाप्स-एक स्कद्रप्टा प्रति का नाम। प्रमृत्वार जिब के एक खत्रनार का नाम। इसका उप-लिम द्वारो देवर नाम से मिसद्ध है। यह शिव के

यारहर्षे प्रातार थे।

पूर्वा-एक शिव्य वैष्ण्य भक्त । नामा जी ने शिसदि

प्रीत्य मक्तों में इनका उल्लेख किया है।

पृष्णिका-देयपानी की दामी का नाम।

पृष्णि-१. न्यायंभुव सन्यंतर में मरीचि के पुत्रों में से एक

का नाम। दे॰ 'मरीचि'। २. धुंबुमान के पुत्र का नाम।

पृत्कोशिक-१. पागश्यांयण के शिष्य का नाम। इनके

तित्य दीशितायित थे। २. दे० 'विश्वामित्र'।
पुनपुष्ट-भागवत के घनुसार त्रियवत और वहिष्मंती के
पुत्र। यह कांच द्वीप के प्रविश्ति थे। इन्होंने श्रपने द्वीप
के सात भाग विथे थे-प्राम, मधुरुह, मेघबृष्ट, सुदामा,
आजिष्ट, लोलितालें तथा चनस्पति।
पुनानी-स्वर्गं की एक प्रस्तरा का नाम। यह श्रत्यत संदरी

मां। इसे देपकर वेद्रव्यास सोहित हो गये थे, जिसके फल्क्स्य शुक्रदेव का जन्म हुचा। च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमिति में भा एनाची से संबंध किया जिसके फल से इनके पुरु नामक पुत्र उपल हुआ। एक बार प्रसिद्ध गरि भरहात ने खपने खाश्रम के समीप एनाची को गंगा में रनान करते देगा। उस पर सोहित होने से इनका विवेपन हो गया जिसको इन्होंने एक दोगि (मिटी ना एक बांग) में रम दिया जिससे प्रसिद्ध धर्मुधर दोणा-चार्य पा उत्पनि हुई। महापेष (क्जोंज) के राजा कुश-

नाम है भी एताची से विवाह किया जिससे १०० पत्नायें हुई । एनाची की उत्पत्ति करवय की खी प्राथा से हुई थी। एनाहिन एक व्यविका नाम। हुन्होंने भोषी मोहन कुला

नी तपन्त की थी। जिसमें इनकी एक सुंदर गोपी का एक मिला था। एक्या-भेड़ारत के पुत्र का नाम।

भेटिंग एए असित् यैकान भक्त । पहले यह एक बाह् थै । भाजीतर में शांन आस यह एक पहुँचे हुचे भक्त हो भवे । भूगिर दिस्पाण की सेना मा एक धसुर ।

धीर प्रशिरम्-एक मैक्ट्रप्टा का नाग । ट्रांद्रीस्य के खतु-सार इन्तीने करण को मजबान का उपदेश दिया या । ये प्रशिस प्यति के पुत्र थे । योग्यम परिशार के एक का नाम ।

घोष किंचित्रम की करना मीता के पुत्र का नाम । भोषा किंद्रमम की करना । इसे इन्छ रीम था, अन्तप्त दीर्घकाल तक अविवाहित रूप में पिता के यहाँ हो। श्रंत में इसके पिता ने अरिवनीकुमारों को प्रसम्भ क्या जिन्होंने इसे रोगमुक्त किया श्रीर इसका विवाह हुना। इससे घोप श्रोर सुहरस्थ नाम के दो पुत्र हुये। न्नागा-तुपित देवों में से एक का नाम।

चंचला-१. एक गोपी। राधा की सखी। २. एक बेरत का नाम। यह विष्णु-भक्त थी जिसके प्रभाव से बेहं गई। चंचु-विष्णु, वायु तथा भविष्य पुराण के धनुसार य हरितपुत्र थे। भागवत में इनका नाम चंप है। भूविष

पुराण के श्रनुसार इन्होंने ३००० वर्षों तक राज्य किया था श्रीर चंपा नामक नगरी वसाई थी। चंचुलि-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। चंड-१.एक प्रसिद्ध राजस का नाम। शुंभ-निशुंभ नामक विख्यात राचस वंधुश्रों का यह सेनापति था। चंड भीर

से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा चंडा छादि पदा। २.त्रिपुरासुर के एक छातुयायी का नाम। जिस समय त्रिः पुर शिव के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी के साथ युद्ध किया था। ३. एक च्याध का नाम। शिक रात्रि के दिन शिव पर वेलपत्र चढ़ाने के कारण इसके

मुंड दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे श्रीर इसी

सुक्ति हुई। ४. एक प्रसिद्ध चारण भक्त । ईश्वर का गुए गान इसका एक मात्र कार्य था । चंडकोशिक-१.कजीवान राजा के पुत्र का नाम । उन्हें प्रसाद से राजा बृहद्वय को जरासंध नामक पुत्र हुआ था

२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके घाधार पर भार तेन्दु हरिश्चंद्र ने घपने 'सत्यहरिश्चंद्र' नाटक की रचन की थी। चंडतुंडक-गरुट के पुत्र का नाम। चंडवंत-राम की सेना के एक विख्यात वानर सेनापित

मास हुया। चंद्र भागीय-महर्षि च्यवन के वंशज एक ऋषि का नाम। ये जनमेजय के सर्पयज्ञ के होता थे।

का नाम । कुंभकर्ण से युद्ध करता हुआ यह वीरगति को

चंडमुंड-दे़॰ 'चंढ'। चंडश्री-मत्स्य पुराण के अनुसार ये विजय के पुत्र थे। इनके नामांतर चंदविज्ञ, चंदश्री तथा दंसश्री आदि हैं। चंडा-दे॰ 'चंढ'। हुगां का एक नामांतर है।

चंडारव-कुवलयारवं के पुत्र का नाम । इनका नामीता भदारव है । चंडिका-दुर्गा तथा उमा का पर्याय है । नंददास ने 'दुराम स्कंच' में, इस नाम का योगमाया के लिए प्रयोग

किया है। चंडी-१.दुगाँ का एक नाम।दे० 'चंड'। २. महर्षि छर्। लक की परनी का नाम। चंडीश-इट महों है के पर ना नाम।

चेंडीरा-च्द्र गणें में से एक का नाम । गणें ने जब दर् प्रजापति का यह विट्यंम किया था तय उन्होंने पूष नामक प्रतियत की बाँचा था । नामांतर-चंडी, चंड, चंडे रवर, तथा चंद्रबंट शादि । चंडीस-दे० 'शिव'।

चंडोदरी-श्रशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रचा के लिये नियुक्त एक राचसी का नाम। चंद्नि-एक गोपी। राधा की सखी। चंद्र (चंद्रमा)-१.रात को प्रकाशित होने वाले एक ब्रह जो एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्मी का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद-मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शत्रुता है। इसी से राहु सदैव चंद्रमा को असता है। चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र अत्रि से भी मानी गई है। कहा जाता है कि एक सहस्र वर्षी की तपस्या के वाद महर्षि मत्रि का वीर्य ही सोम में परिवर्तित हो गया । ब्रह्मा ने उसे अपने रथ पर रख लिया ! चंद्रमा ने इसी रथ पर बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदक्तिणा की थी। इसी प्रदित्तिणा में उनका जो तेज चरित होकर पृथ्वी पर गिरा था वह श्रौपधियों के रूप में संसार को निरोग करता है। कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक चंद्रमा शिव की तपस्या में लीन रहे। इसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो चंद्रलोक के नाम से त्रसिद्ध है। चंद्रमा ने दत्त की कन्यात्रों से विवाह किया था, किंतु एक कथा के अनुसार रोहिंगी से अधिक स्नेह रखने के कारण दत्त ने उन्हें यच्या रोग से पीड़ित कर दिया था। । दिन-दिन चंद्रमा के सीण होने पर देवताओं ने दस्र से उन्हें त्रमा करने की प्रार्थना की । दत्त ने कहा कि चंद्रमा 🛚 को ऋपनी सभी पह्नियों से समानता का व्यवहार करना र चाहिये। उसी दिन से चंद्रमा की कलायें एक पत्त में चीए हो जाती हैं और एक पच में शिव के मस्तक की ं कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा के गोले पर एक कालिमा दिखाई पड़ती है जिसे चंद्रमा का कलंक कहते हैं। इसके विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा ह जाता है कि दत्त से शापित होने पर चद्रमा ने हिरन को श्रपनी गोद में विठा लिया था। इसके श्रतिरिक्त देवों के गुरु वृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण ह उनके शरीर में यह कलंक हो गया। तारा के गर्भ से 'वुघ' की उत्पत्ति हुई। इन्द्र-स्रहिल्या व्यभिचार में मुर्गा वन कर इन्द्र की सहायता करने के कारण गौतम ने हां उन्हें मार दिया। वह घाव अभी तक कलंक के रूप में मौजूद है। चंद्रमा के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं:-इन्दु, सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, यज, ह अमीकर, छपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम आदि। दे० 'केतु' तथा 'ग्रहिल्या'। २.करयप की पत्नी के पुत्र। ३. द्वाशरिय राम के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुत्र का नाम। विद्रकला-१. सुवाहु की छी। यह एक बार स्नान करने गई थी। वहाँ विक्रम का पुत्र माधव इस पर मोहित हो क्षाया; पर इसने यह परामर्श दिया कि आप पचदीप वासी गुणाकर की कन्या सुलोचना से व्याह की जिये । उसने द्वा वैसा ही किया। २.एक गोपी। यह राधा की सखी थी। वंद्रकांत-एक गंधर्व का नाम । इसकी कन्या का नाम ्रे सुतारा था।

चंद्रकांति-यह पूर्वजन्म में एक वारांगना थी जो पुराय-फल से वार्ण की कन्या ऊपा हुई और श्रनिरुद्ध से इसका विवाह हुश्रा । श्रगले जन्म में यह जंबक राजा की कन्या विजयैपिसी हुई।

चंद्रकेतु-१. हंसध्वज राजा का भाई। २. लक्ष्मण के पुत्र का नाम। ३. दुर्योधनपत्तीय एक राजा। यह कृपाचार्य का चकरत्तकथा। भारतयुद्ध में यह अभिमन्यु के हाथ से मारा गया।

चंद्रगिरि-्तारापीड के पुत्र का नाम।

चंद्रगुप्त(मीय)-मीर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय इतिहास का मथम सम्राट्। नंद्वंश के नष्ट होने के वाद यह गद्दी पर बैठा। इसके जाति के विषय में मतभेद है। पाश्चात्य विद्वान् सुरा नाम की दासी (शृद्धाणी) से इसका जन्म मानते हैं, किंतु भारतीय विद्वानों का मत है कि पिप्पलीकानन के चित्रय वंश में इसका जन्म हुआ था। किन्हीं कारणों से इसका पिता नंद का सेनापित था जो बाद को बंदी कर लिया गया। चाणव्य की सहायता से नंद्वंश का नाश कर इसने मीर्य वंश की नींव डाजी थी। भविष्य पुराण के अनुसार यह काश्यप और बुद्धिसिंह का वंशज था। इसने यवन सेनापित सुकृन (सेल्यूक्स) को परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था। इसके पुत्र का नाम विदुसार था। लगभग ६० वर्षों तक इसने राज्य किया।

चंद्रचूड़-महादेव का पर्याय । मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा ।

चंद्रदेय-१. पांचाल के एक चत्रिय राजा का नाम । यह युधिष्ठिर का चक्ररचक था श्रौर युद्ध में कर्ण के हाथ से मारा गया। २. दुर्योधन-पत्तीय एक राजा जो युद्ध में श्रर्जुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ।

चंद्रभातु–सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । चंद्रवर्मा–कांबोज देश के एक चत्रिय राजा का नाम । चंद्रवाह–कुकुत्स्य राजा का नामांतर ।

चंद्रविज्ञ–भागवत के श्रनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे॰ 'चूंदश्री' ।

चंद्रशर्मन्-मायापुरी के एक ब्राह्मण का नाम। यह ऋिः गोत्रज थे और इनके गुरु देवशर्मा थे। देवशर्मा की कन्या गुणवती इनकी स्त्री थीं।

चंद्रशेखर-पुवन के नाती तथा पोप्य के पुत्र का नाम । चंद्रश्री-विष्णु पुराण के चनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे॰ 'चंडश्री'।

चंद्रसावर्शि-चतुर्देश मनु का नाम ।

चंद्रसेन-सिंहल द्वीप के राजा का नाम। ये रावण की महिषी मंदोदरी के पिता थे।

चंद्रहास-१. केरल देश के राजा सुधार्मिक के पुत्र। इनका जन्म मूल नचत्र में हुआ था। दिरद्वता स्वक इनके छः अंगुलियां थीं। शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी माता के साथ सहवास किया। ये अनाथ हो गये। छिपा-कर एक दाई इनको यन ले गई। पर वह वहां स्त्रयं मर गई। वन में ये अकेले पड़े थे। संयोग से राजमंत्री उधर से जा निकले। शत्रुतावश मंत्री ने इन्हें मारना चाहा;

रितु वसी का पुत्र भारा गया चौर ये युच गये। यदे होने पर मंद्री की प्रम्या ने इन्हें देखा और इनके सुन्दर रवन्य पर मुन्य रोकर इनके साथ विवाह कर लिया। भू देशन देश के मेधावी नामक एक राजा के प्रत! गय वे बहुत छोटे थे तभी इनके माता-पिता स्वर्ग नियारे। अपने पिता के मंत्री के ये यहाँ घनाय की तरह काने थे। देविय नास्य ने एक बार इन्हें शालियाम की का मृति थी बीर उसी की पूजा करने को कहा । उन्हें गिनाकर माने का उपदेश देकर वे अंतर्ध्यान हो गये। नव से शासना इन्होंने ऐसा ही किया। कई बार ये घोर विपत्ति संपर्। पातकों ने इनके प्राण लेने का भी धायोजन रिया पर भगतान की कृपा से सर्वेत्र इनकी रण विचित्र भकार से होती रही। इनके महत्त्व को पह-चानने पर छएने शतुयों में भी ये पूल्य हो गये। ३. श्री-पृत्ता वे पोर्य सतायों में से एक। सर्वदा श्रीकृष्ण की नेता में लीन रहने से कारण ये पूज्य कहे गये हैं। घट्टा-१. कृत के समय की एक गोपी का नाम। २. गुप्रवित दानय की कन्या तथा शर्मिष्ठा की यहिन । घंडावती-अनंगवाल राजा की कन्या तथा जयघंड (संयोगिता के पिता) की माता । पंद्रावली-एक गोपा जो राधा की एक सखी थी। भारतेन्द्र रचित चंद्रावली नाटिका की नायिका यही घंड्रास्व-कुबलास्य के पुत्र । भंद्रीय्य-राजा विराट के भाई। र्भपक गालिनी-1. चंद्रहास की जी तथा केतिलंक देश के राजा थी कन्या। २. दाशरिय राम के पुत्र कुरा की भी चेपिका की नी कन्यायों में से एक का नाम। चक-एक ऋषित का नाम। सर्प यज्ञ में इन्होंने उन्नेतृत्व मानक पातिवंडच कराया था। इनके साथ विशंग का ਫਰਜ਼ੇਸ਼ है। भकोर-सुनंदन के पुत्र का नाम । वायु, ब्ल्यु तथा मलांड में ये मग से मातर्कींत, चकोर शातकर्षि, तथा शात-यस्ति महे गये हैं। पक्र-रावरा वी सेना के एक राएस बोद्धा का नाम। भक्त क-विस्वामित्र के एक पुत्र का नाम। भक्तद्य-एक याद्य का नाम। नक्रधनु-रुपित प्रपि का नामांतर। चक्तभन्-विवायर का नामांतर। भक्तभागि-1. एका वा नामीतर । २. मिधु नामक देख पे पिता का नाम । ३. एक प्रसिद्ध धेप्रण्य सक्त प्रीर मधारक ( भगतान कृपायने नामक राष्ट्रस का नामानर । धरमानी, सबस पं एक मंत्री का नाम। चळ सुरसान-भगवान श्रीकृषा के एक प्राय का प्रया। यह फीब हर पाताया जाना था। श्रीकृत्य ने इसी चक्र से रियुपात का यथ किया था। भागपर - उपन नामक मुनि के पिता पा नाम। घड्न गानुब-९४ म्बद्धा या नाम। पत्न सीय-एम ग्रह्मा सा नाम।

चला था। २.विष्णु पुराण के अनुसार ये पुरुज्ञाक के पुन थे। भागवत के घनुसार धर्क तथा मत्स्य स्रोर वायु हे **जनुसार पृशु छोर दिस्र ये सव एक धे ।** चतुरंग-चित्ररथ अथवा रोगय राजा के पुत्र का नामः ऋष्यश्रंग ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया था जिसके फल-स्परूप इनाः जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम पृथुलाख था। चतुरदास-एक प्रसिद्ध वैयाय भक्त। ये कील्ह जी ह चतु भूज-दे ० 'विष्णु'। चतुभुज (कीतनिष्ठ) एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त, कीर्तिक तथा कवि । ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोढवाना' शे के रहनेवाले थे। उक्त स्थान में पहिले वैष्णवमत हा श्रभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के श्र्यिकंट निवासी वैष्णव हो गये। यह स्थान भी तब से वैष्णव के ्लिये एक तीर्थ सा हो गया। चतुभूज-(नृपति) विद्वलनाथ जी के शिष्य तथा पुष्टिमार् के अनुयायी, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि । ये करीली है राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के तीन व्यक्तियों है उल्लेख किये हैं। १. चतुर्भुज नृपति, २. चतुर्भुज मिछ, जो भाषा दशमस्कंध भागवत के प्रखेता थे खारिन चतुर्भुत्र वैप्णव कवि, जिनकी कविता वल्लभीय मंदिरों में गार्र जाती है। ये हरिवंश जी के शिष्य थे। चतुभुंज स्वामी-'अष्टछाप' के कवियों में से मधुरामंदन के एक विशिष्ट भक्त तथा कवि । ये महाप्रभु बल्लभाचार के शिष्यों में से एक थे। इनका विशेष वर्णन 'वार्तारहस्वे तया वैत्र्व वार्तायों में मिलता है। चतुमुख-वला का एक नामान्तर । दे० 'वला' । चतुर्वेदिन्-कारयप तथा यार्यावती के दस पुत्रों में से पर का नाम । सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी जिससे इनको १६ पुत्र हुये । करयुप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमद्भि, व्रिष्ट, वत्स, गीतम, पराशर, गर्ग, भन्नि, मृग्न श्रंगिरा, श्रंगी, कात्यायन श्रीर याज्ञवलक्य । ये सब गोन्न कार हुये। चमस-एक महायोगी जो ऋषम श्रोर जयंती के पुत्र थे। इन्दोने विदेष्ट को तत्वज्ञान दिया था। चमस् जी-नामादास जी के अनुसार एक प्रमुख भक्ष नवयागीरवरों में से एक । दे॰ 'योगीरवर'। चमहर-एक विश्वदेव। चयरसेन-यह वृहकल्पांत इन्द्र थे। इन्होंने गीतम पर्ना चिहिल्या से संबंध किया था। चयहानि-एक कान्यकुळा बाताण ने श्रामुद शिखर पर प्राण्यत् किया था, जिसके मभाव से उन्होंने चार प्रिन निर्माए रिये थे। चयद्दानि उनमें से एक थे। चरक-एक मर्हार्ष । यह एक महान् श्रायुर्वेद विशास्त थे।

घरक संदिता इनका मसिद्ध मंध है। इनके मंध के भन

नांच्य में यह विदित होता है कि इनको यह विधा अभि

वेग से मालूम हुई सीर उन की यह विद्या आधेर

भरद्राज से मिली थी। चरक को शेवनाम का भवतार

चल्ल-१.छठ्यें मनु का नाम । भागवत के अनुसार यह सर्वे

चेतस तथा शाकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नर्

भी कहा गया है। द वीं सदी में इनके प्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ था।

चरित्र भक्त-मधुरा-मंडल के विशिष्ट भक्त।

चर्मवत– शकुनि के छोटे भाई का नाम । महाभारत के युद्ध में इरावान के हाथ से ये मारे गये ।

चलुरी 'नगन'-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त तथा नाभा जी के यजमान । ये सदा नग्न रहते थे । भक्तमाल की टीकाओं में इनके विषय में धनेक विचित्र कथायें मिलती हैं ।

चाँदन-रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु श्रव्रदास जी के गुरु-भाई थे।

र्घाँदा-एक वैष्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उल्लेख किया है ।

चांद्रमसी-वृहस्पति की छी का नाम।

चांद्रायग्-एक प्रसिद्ध चत जिसमें पूर्णिमा को १४ आस, श्रमावस्या को निराहार तथा श्रन्य तिथियों में चंद्रमा की कला के घटने-यहने के श्रनुसार आस भी घटता बढ़ता है। इस चत का माहात्म्य लोकप्रसिद्ध है। इसका करनेवाला स्वर्ग का श्रधिकारी कहा गया है।

चानुप-१. दे॰ 'त्तुप'। २. चच्च के पुत्र का नाम। भाग-वत के अनुसार चच्च एक मनु थे। ये सर्वतेजम् तथा धाकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नद्वला था। चाचागुरु-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिनका उल्लेख नाभा जी ने किया है।

चाग्यक्य-एक विख्यात विहान् तथा कृटनीतिज्ञ बाह्यणा। हसने प्रसिद्ध नंद्वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को गही पर विठाया था । चाग्यक्य का 'अर्थशास्त्र' वहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'चाग्यक्य सूत्र' नामक ग्रंथ भी इनका रचा हुआ कहा जाता है। वेबर ने इनका अनुवाद किया

चारार (चानूर)-कंस के एक असुर अनुचर का नाम। हिरिवंश और भागवत के अनुसार यह पूर्व जन्म में मय दानव था। यह मल्लयुद्ध में पारंगत था। कृष्ण को भारने के लिए कंस द्वारा रचे गये धनुप यह में इसने कृष्ण को युद्ध में ललकारा था। कृष्ण ने वहीं पर इसका वध किया। इसलिए कृष्ण का एक नाम 'चारारसूदन' भी है।

चापरा-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

चामुंड-देवकी के एक पुत्र का नाम। यह कुलांगार था, ध्रतएव देवकी ने इसे कल्पचेत्र के पास यमुना सें डाल दिया। पृथ्वीराज के पुरोहित सामंत ने इसको वाहर निकाला। १२ वर्ष तक इसने चंडिका की घोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न हो वरदान दिया। ध्रनंतर सामंत की खाज्ञा से रक्तवीज चामुंड ने वलखानी से युद्ध किया जिसमें उनके ध्रंग से गिरे हुए रक्त से ध्रनेक चीर उत्पन्न होने लगे; परंतु वलखानी के भाई खानी ने धार य से उनको जला डाला। ध्रंत में वलखानी ध्रोर चामुंड में भयानक युद्ध हुशा जिसमें वलखानी मारा गया।

चामुंडा-दुर्गा का एक पर्याय । दे॰ 'चंढी' तथा 'दुर्गा' । चारु-१. रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । भीम ने इनका वध किया ।

चारुगुप्त-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। चारुचंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र। चारुचित्रांगद्-एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। चारुदेष्ण-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र। इसकी

भगिनी का नाम चारुमती था। चारु्देह-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम।

चारुनेत्रा-एक ग्रप्सरा का नाम । चारुमती-रुक्मिणी द्वारा कृत्ण की एक कन्या जो कृत-वर्मा के पुत्र विल को व्याही थी ।

वमा क पुत्र बाल का व्याहा था।
चारुमत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।
चारुयश-रुन्मिणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम।
चारुवेश-कृष्ण धौर रुन्मिणी के एक पुत्र का नाम।
चारुशीर्ष-एक राजर्षि का नाम। ये हंद्र के घनिष्ठ मित्र
थे। श्रालंब के गौत्रज होने के कारण ये श्रालंबायन

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र । चावांक-१. एक राचस। यह दुर्योधन का मित्र था। जब युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के वाद विजेता के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तव इसने छुन्नवेशी बाह्यण के रूप में युधिष्टिर को उनके किये पापों के लिए दोपी ठह-राया, पर अन्य बाह्मणों ने वास्तविक वात को जानकर अपने नेत्र की ज्योति से इसे भस्म कर दिया। इसके द्वारा भाइयों की हत्या का दोप लगाये जाने पर इनको इतना सोभ हुया कि ये वनवास के लिए प्रस्तुत हो गये। बाह्मणों ने समभा-युभाकर इन्हें इस विचार से विरत किया । २.एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । श्रवंती देश की चित्रा और चामला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्वार नामक चेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम इंदुकांत श्रीर माता का रुक्मिणी था। पुष्करतीर्थ के यज्ञगिरि नामक पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। वंचना-शास्त्र के रचियता श्री वृहस्पति के ये शिष्य थे। यह चार्वाक ध्वनि के रचयिता थे।

चितामिण-१. एक प्रसिद्ध वारांगना । विख्यात वैत्णव किव विल्वमंगल जी दीर्घकाल तक इसके प्रेमी रहे । एक यार उन्होंने वरसाती नदी को एक मुरदे के सहारे पार किया खोर इस वेश्या के यहाँ पहुँचे; किंतु इसने कहा कि जितना प्रेम श्रस्थि चर्ममय शरीर से हैं उतना यदि भगवान श्रीकृष्ण से करते तो कृतार्थ हो जाते । उसी समय से विल्वमंगल जी को वैराग्य हो गया । खपनी खाँखें कोइकर वे हिरभिक्त में लीन हो गये । 'कृष्ण-करणामृत' नामक एक यहे सरस श्रंथ की रचना इन्होंने की है । २. एक मिण का नाम । इसको धारण करनेवाला श्रीमलपित वस्तु प्राप्त कर सकता है ।

चिति—स्वायंभुव मन्वंतर में धथर्वण दृष्टि की न्त्री का नाम। इनके पुत्र का नाम दृष्यंच् था जो प्रश्वमुखी था। चिकुर—एक सर्प का नाम। इसके पिता का नाम धार्यक और इसके पुत्र का नाम सुमुख था। चिकुर—महिपासुर के सेनापित का नाम। चित्रसुरानंद-प्रसिद्ध वैश्वयभक्त तथा संन्यासी। इन्होंने गीता पादि वी टोरा की थी। चित्रप्रतम-एक प्रसिद्ध वैष्यय भक्त। चित्रप्र-१. एक सर्प वा नाम। २. दुर्योधन प्रशिय एक राजा। इत्यरी प्रतिविष्य ने मारा था। १. पांडव प्रशिय एक राजा। महाभारत युद्ध में कर्य ने इनका वध किया। ४. एतराष्ट्रिक एक युत्र का नाम को भीमसेन के हाथ से मारा गया। २. गृष्णि राजा के युत्र। भागवत में इनको चित्रप्य और पायु युराण में चित्रक वहा गया है। ६. एक दिण्या का नाम।

चित्रकं उल-धृतराष्ट्र के एक पुत्र ।

चित्रकं तुं उल-धृतराष्ट्र के एक पुत्र ।

चित्रकं तुं अ.एक पीरालिक राजा जिनके लाखों खियाँ थीं ।

चारह पीर पाँगिरा के यह कराने से 'कृतद्ती' नामक सी से एक पुत्र हुन्ना जिसे घन्य सपन्नी रानियों ने विष देक्त मार पाला । स्नेह्न्यर राजा उसका दाह कमें नहीं परना घाहते थे । धंत में उस मृत वालक के उपदेश से ही उनका मोह एटा घीर तब इन्होंने उसकी घंत्येष्टि किया की । नास्त्र ने चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का मंत्र दिया जिसके मनाव से सात ही दिन में इन्होंने ध्वप्रतिहत गति पाई थीर सबंत्र इनकी खबाध गति हो गई। एक दिन ये विमान पर बैठकर केलाश में जियां के यहाँ पहुँचे छोर चिवजी को ध्वपनी जंघा पर पावंती को बेठाये देग उन्हें झानोपदेश करने लगे । शिव दी मुसकराये, पर पावंती जी ने उनको राजस-योनि में धाम तेने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह बृजा-

शेन देश के राजा। इनके एक करोड़ खियाँ थीं, परंतु तो भी पे निम्हंतान रहे। खंत में खंगिरा प्रति की कृषा में पुत्र हुआ। ध. राम के भाई लफ्सल के दूसरे पुत्र वा नाम। यह चंद्रजांत नामक नगर में रहते थे। १. पांचान देश के राजा दुपद के पुत्र का नाम। दोगा-पाय ने इसके भाई थीरपेश को मेंगाया जिससे कुछ हो एन्होंने दोष्णचार्य पर खायमण किया पर उनके हाथ में हा इसकी सुख हुई। चित्रमंथा-मोहुला की एक मोषी। जाायलि खपि ने श्री कृष्ण की उपायमा नी जिसके फल्स्यक्ष मोकुल के श्रुचंद्र

म्र होतर उत्पन्न हुए । दे०'गृत्रामुर' तथा 'दधीचि' । २.

पुत्र पा नाम। इनकी माता का नाम खर्जा था। ३. सूर-

रपायशुव मन्यंतर

में वशिष्ट ऋषि

रामर गोष के घर चित्रचेगा नाम की गोषी का जरम रूसा ! पित्रमुम एर पार अब बका ध्यान कर रहे थे तो उनके की में शरीर पार्गे से चित्रित, लेगनी और मिल पात्र निष्क पुरूष उपर हुआ। इन्हों का नाम चित्रपुम हुआ। महा की पाप से उपर होने के पारण हुओं कावस्य बाले हैं। उपल होने ही इन्होंने महा से पूछा कि मुक्ते मीत को नरना है। मसा पुनः ध्यानस्य हो गये। योग-निक्षा के बारमान के याद महान ने इनके बढ़ा कि पम गीड़ में शाहर महागों के दिसे रूसे पाप कीर पुरुष मा

हिमाद निर्मे नहीं से में यह तीय में दुष्य चीर पाप

चित्रलोक भी है। कार्तिक मास की शुक्ता दितीया को हनकी पूजा होती है। इसी से इस दितीया का नाम यम दितीया पड़ा है। शापप्रस्त राजा खुदास इसे तिथि को इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुये थे। भीष्म पितामह ने भी इनकी पूजा करके हच्छा-मृत्यु क यर प्राप्त किया था। मतांतर से इनके पिता मित्र नाम हे एक कायस्थ थे। इनकी वहन का नाम चिका था। कि के मरने के बाद प्रभास चेत्र में जाकर इन्होंने सर्प की तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तव यमराज ने इन्हें श्रपनी कचहरी में लेखक का पह दिया। तव से यह चित्रग्रुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। मम ने इन्हें धर्म का रहस्य समभाया। चित्रलेखा की सहा-

के गणक हैं। शंबष्ट, माधुर तथा गौद शादि इनके नौ ता

हुए थे। गर्इ पुराण के श्रनुसार यमलोक के पान

लगे । चित्रलेखा चित्रकला में ष्रद्वितीय थी । चित्रचाप-धतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। चित्रदर्शन्-धतराष्ट्र के एक पुत्र । चित्रधर्मन्-महाभारतकालीन एक चित्रय राजा जो युद में दुर्योधन के पद्य में थे । ये विरूपाच नामक प्रसुर के

यता से इन्होंने ध्रपने चित्रविचित्र भवन की इतनी मिन वृद्धि की कि देवी शिल्पी विश्वकर्मा भी स्पर्धों करने

श्रंशायतार थे।
चित्रध्वज-चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृष्णकी
यही स्तुति की थी जिसके फल से एक गोप-कन्या के रूष
में इन्हें जन्म मिला।
चित्रवर्ह-गरुड़ के पुत्र का नाम।
चित्रवर्ह्ण-एतराष्ट्र का एक पुत्र।

चित्रवाहु-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र । २. श्री कृष्ण का एक पुत्र । यह एक महारथी था । चित्रभानु-श्री कृष्ण के पीत्र । ये एक महारथी थे । चित्रमुख-यह एक वैरय थे । बाद में श्रपनी तपरया के

मभाव से बात्सण होकर घर्हापि पद प्राप्त किया।
चित्ररथ-१. हरिवंश के खनुसार धर्मस्थ के पुत्र का नाम।
यह खंग देश के राजा थे इनकी वंशावली इस प्रकार हैखंग → दिधवाहन → धर्मस्थ → चित्रस्य।
२. एक गंधर्य का नाम। इनका वास्तविक नाम खंगपर्य
था। इनकी खी का नाम कुंभीनसी था। दे० 'खंगार
पर्या' तथा 'कुंभीनसी'। ३.तुवंश के शत्रु जिनका इंड ने
वध किया था। ४. रोमपाद राजा का नामांतर। यह
दशस्थ के मित्र थे। ये निस्संतान थे। ध्रतएव दशस्य ने

यह किया जिसके फल से चतुरंग नामक एक पुत्र उत्पन्न
हुया। रे. राजा द्रुपट के एक पुत्र।
चित्ररेखा-१. कृष्ण की एक प्रेयसी गोपी। २. याणामुर
के सुमार नामक प्रधान की कृष्या। यह ऊपा की सहेली
थी घार चित्रदला में प्रधीण थी। हुसी ने योगमल में
कृष्ण के पुत्र घनिरुद्ध को उपा के पास ला दिया था।
नामांतर 'चिद्रकेग्रा'। ये० 'चित्रगुप्त'।
चित्ररेफ-मेया तिथि के सात प्रदों में से एक।

अपनी कन्या शांता को दत्तक के रूप में इन्हें दी जिस

इन्होंने ऋष्यश्रंग को व्याह दी। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि

चित्रलेखा-१. एक श्रप्सरा। राजा पुरुखा ने केशी नामक दैत्य को मारकर इससे संबद्ध किया। २. बाल्मीक राजा की कन्या। ३. दे० 'चित्ररेखा'।

चित्रवती-वसु की पत्नी।

चित्रवर्मेन्-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । २. द्रुपद पुत्र जो महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया ।

चित्रवाहन-मण्लूर नामक नगर के पांडव राजा का नाम। इनके आदि पुरुष प्रभंजन थे। मलयध्वज और प्रवीर इनका नामांतर है। यह स्थान वर्तमान मण्पिए राज्य में था जो बर्मा आसाम की सीमा पर है। चित्रांगदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ थ जब कि वह एकाकी तपस्या के लिए लिये गये हुए थे। इससे अर्जुन को वश्रु वाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्र वेग-एक सर्प। यह जनमेजय के सर्प-यज्ञ में जला। चित्र शिखंडी-मरीचि तथा अग्नि आदि सप्तर्पियों का सामृहिक नाम।

चित्रसेन-१. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जिसे भारत युद्ध में भीम ने मारा था। २. एक यहाराज का नाम। ३. गंधर्वराज चित्रसेन । यह विरवावसु के पुत्र थे। इनकी गणना देविपयों में होती थी। देवलोक में अर्जुन को इन्होंने संगीत श्रीर नृत्य की शिचा दी जिसका मयोग श्रज्ञातवास में बृहबला के रूप में उन्होंने किया। जब पांडव षन में श्रवना कालयापन कर रहेथे उस समय ससैन्य दुर्या-धन उनको भ्रपना वैभव दिखाने के लिये गये और उसी वन में एक सरोवर-तट पर डेरा डाल दिया। दुर्योधन ने गंधवीं को हटा देने की आज्ञा दी। अंततः चित्रसेन से कीरवों का घमासान युद्ध हुन्ना, जिसमें चित्रसेन ने कौरवों की खियों को बाँध लिया। दुर्याधन के मंत्री युधिष्ठिर की शुरण श्राये। युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन भादि ने गंधर्वी को परास्त किया। श्रंत में चित्रसेन स्वयं श्राये । श्रर्जुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्टिर के कहने से कौरवों की खियों को सादर मुक्त कर दिया गया। ४. द्रुपद के पुत्र का नाम। भारत-युद् में इसे कर्ण ने मारा था। ४. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत-युद्ध में नकुल के हाथ से मारा गया। ६.एक पापी राजा। एक बार वन में मृगया के समय इसे भूख लगी। वन में श्रनेक श्रन्त्यज स्त्रियाँ मिलीं जो जन्माप्टमी का वत कर रही थीं। चुधार्त होने के कारण इसने उनसे खन्न माँगा; कितु इत समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धर्मेबुद्धि जागृति हुई। राजा ने भी जन्माप्टमी का वत किया जिससे उसका उद्धार हुआ। ७. कर्ण के पुत्र। ८. परीचित के पुत्र। १. जरासंध के सेनापति।

चित्रसेना-एक श्रप्सरा का नाम।

चित्रांग-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम द्वारा भारा गया। २. एक वीर पुरुप का नाम। राम ने जय घरवमेध यज्ञ किया था उस समय चित्रांग ने अरव को रोक कर युद्ध किया था, पर वह पुष्कल के हाथ से मारा गया। चित्रांगद्-१.महाराज शांतनु के पुत्र जो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे भाई का नाम विचिन्नवीर्य था। भीष्म इनके सौतेले भाई थे। चित्रांगद नामक गंधर्व से इनका तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये। ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचिन्नवीर्य गदी पर वैठे। २. एक गंधर्व का नाम जिससे शांतनु पुत्र चित्रांगद से तीन वर्षों तक युद्ध होता रहा। ३. द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा। ४. कर्लिंग के राजा, जो दुर्योधन के रवसुर थे। ४. दशार्ष देश के राजा। इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था।

चित्रांगदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा धर्जुन की खी। इनके पुत्र का नाम वञ्जुवाहन था। चित्रवाहन को कोई पुत्र न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना। चित्रा-१.सोम की सत्ताइस ित्रयों में से एक। २. चित्र-गुप्त की खी। चित्रगुप्त ने महामाया को प्रसन्न करके इसे पाप्त किया। ३.वाराणसी निवासी सुर्वार नामक विणक की खी। ४. एक अप्सरा का नाम।

चित्राच् – धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया। चित्रायुध – १.पांचाल देश के एक महारथी राजा जो द्वापदी के स्वयंवर में उपस्थित थे। भारतयुद्ध में कर्णा के हाथ से ये मारे गये। २.धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारे गये।

चित्रारव-१.शास्य देश के एक राजा। ये घोड़े के शौकीन थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। इन्होंने मिट्टी से श्ररव के चित्र बनाये थे। २. एक राजर्षि। ३. सत्यवान का नामांतर।

चित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या। काव्य-सौन्दर्थ प्रेमी मित्रशर्मा नामक बाह्यण से इसका प्रेम हो गया। दोनों ने सूर्य की बढ़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के माता-पिता ने दोनों के विवाह कर देने का स्वप्न देखा। दोनों पति-पत्नी रूप में एक दूसरे को पाकर चित्र प्रसन्न हुये। चित्रोपचित्र - धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया।

चिरकारिक (चिरकारिन्)-मेधातिथि गौतम के दो पुत्रों में से किनष्ठ पुत्र। दीर्घसूत्री होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। श्रपनी स्त्री के प्रति व्यभिचार का संदेह होने के कारण गौतम ने उनसे माता का वध करने को कहा। एक तो दीर्घसूत्री दूसरे मातृ-हत्या के भय से उनसे तत्काल शस्त्र न उठा। पितृ-भय से ये वाहर रहने लगे। क्रोध शांत होने पर गौतम को पत्नी की मृत्यु पर श्रत्यंत परचाताप हुश्रा, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर श्रति धानंद हुश्रा। उसी समय पुत्र भी शस्त्र उठाये तैय्यार थे। उन्हें रोककर पिता श्रत्यंत प्रसन्न हुये।

चिरांतक-गरुड़ के एक पुत्र का नाम।

चीधड्-प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये भिचावृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह तथा संत-सेवा करते थे ।

चीरवासस्-१. एक यत्त का नाम । २. कौरव-पर्शीय एक राजा।

चूडाला-शिखिष्वज राजा की स्त्री । चृड़ामििया-चृड़ापुर के राजा । इनकी स्त्री का नाम विशा-

मानी या जिसने निय की प्रयत्न उपासना कर हरिस्तामी नामर बल्यान युव्र शास किया । चेतिनान-1.बुल्लि बंगीय एक पांटवपधीय प्रतिय राजा। इतरी सुनु हुँवीयन वे दाय से हुई। २. पांडवपदीय एक माध्य राजा। इनके स्थ के घोड़े पाले रंग के थे। भारतपुद् में सुनमां के साथ घोर युद्ध करने के अनंतर दौल के लाध में ये मारे गये। ३. एक पालण का नाम। चेहि-एक बादव । ४० 'चिदि'। र्यनम्य-दंगरेश के प्रसिद् वैष्णय घाचार्य, प्रचारक तथा मनदगर्नक । एनवा जन्म १४८४ ई० में नवदीप में हुत्रा था । बारम्भ में एनका नाम विश्वम्भर था । धपने खसा-धारत मीन्द्रयं धीर उजवल गीर वर्ण होने के कारण इनका नाम गौराह पद गया। प्रारम्भिक यौवन काल में ही ये प्रशंद पंडित हो गये। पिता का श्राद्ध करने के तिए तब ये गवाधाम गये तभी से भक्ति का एक खसा-धारम सोत पृष्ट निकला । ये रात-दिन श्रीकृत्रमका नाम उपने थे। भाषावेश में कभी-कभी मृश्छित हो जाते थे। मध्य संधवार्या एक संन्यासी 'ईश्वर पुरी' के प्रभाव से इनकी देवी भक्ति-बेरणा उसट पदी । बंगाल में इन्होंने र्षकात्र मत का अचार किया । इनकी उपासना-पद्धति मधुरभाव, यी कही जाती है, जिसमें कांतासिक ही प्रधान मानी जाती है। ए: वयों तक पूर्वी भारत श्रीर परिद्रिमी भारत पा पर्यटन करके इन्होंने खपने मत का प्रचार विया । मृन्दायन में भी घाप ने कर्ट वर्षो तक निवास हिया । जगन्नाय की मृति के सामने प्रायः भावावेश में ये भृन्दिन हो जाते थे। वहीं पर सार्वभीमराजा को धपना किया यनाया । 'सनातन गोस्त्रामी' श्रीर 'रूप गोस्त्रामी' इसके शिष्य थे। पूरी में ही समुद्र को श्रीकृत्या की गम्ना समक प्रेमोन्मत्त हो उसमें ये पृद पड़े घीर फिर इनका पर्धी पता नहीं घला। इनकी मधुर भक्ति पद्धति ने हिंदी सारित्य के मध्ययुग के उत्तरकालीन कृष्ण मनों को प्रभावित किया है। भेत्ररथ~तुरु के पुत्र । चैत्र-चैद्रिगान पृष्टक्षेतु का नाम । धे तिश्रुपाल के पुत्र धे । चौलेल्डविद देश ये एक चित्रम राजा। भीटा-एम असिह धारण भक्त। म्। सुरा एक प्रसिद्ध चारण भक्त । भीराभी-एक प्रतित् चारम भक्त । ये श्रमिनय-कना तथा यगैन-राम में विद्यासन थे। च्ययन-लग्देर में व्यवन और शरिवनीतृमारी धारपान है। महाभारत के धनुसार इनकी माना फलोमा ष्टीर दिया भूगु थे। 'स्यवन' बा सप्यार्थ है 'गिसा हुशा'। बटा टाना है, जब इनकी माँ गर्भानी थीं तमी एक सलम उन्दें ने भागा। सार्ग में भव में इनका गर्भवान हो गया। द्वीमृत हो सदम में उनकी सवाजात पुरा

वे साथ भारे राते की साहत दे की। उसी पुत्र का नाम

रद्धन एका। रद्धन बहुन बहु कथि हो गये हैं। एक बार

भर्मेश तर पर पोर नप परते हुए ये बहुत दिनों तक

समाधित हो। इनहें सारे होंगे से दोमशें ने दक

जिया धेवा सति ही घमत्रणी रही । उनके हम बाधम

में एक बार राजा शर्यात की कन्या सुकन्या पहुँची भीर इनकी खाँखों को जगनू समभक्तर खोद दिया जिसमे र्षांखों से रक्त बहने जगा। राजा शर्यात घमा माँगने शाये, पर खीरूप में सुकन्या को देने पर ही प्यापन गमा करने को प्रस्तुत हुए। च्यवन ऋति वृद्ध और जीर्णकाय थे। सव लोग सुकन्या पर हैंसते थे। एक बार च्यान के पुढ़ारे की हेंसी उदाकर श्ररिवनीकुमारों ने सुकन्या को विच-लित करना चाहा । कुमारों ने उनके सतीत्व की परीज्ञ ली। एक बार एक सरीवर में कुमारों के साथ च्यवन को स्नान कराया गया । दिन्य देह धारण किये वे सभी एक ही रूप धारण किये हुए निकले । सुकन्या को उनमें से एक को चुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को चुना इससे कुमार सुकन्या से अत्यंत प्रसन हुये और दिन द्योपधि से स्यवन को स्थायी योवन प्रदान किया। यह र्थापिध यय भी स्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपकार के कारण च्यवन ने इंद्र से कहकर कुमारा को यज्ञ भाग दिलवाया।

छंदोदेव-इंद्र की कृपा से प्राप्त मतंग का नाम। यह उनका

छंदोग माहिक-मळवृद्धि का पैतृक नाम । छंदोगेय-त्राविक्तलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

जन्मांतरगत नाम था। छंगल-१. एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि। २. दंडी मुंढीरबर नामक शिवावतार के शिप्य। ह्यद्मकारिन्-भविष्य पुराण के खनुसार दलपाल के पुत्र। इन्होंने चौदह हज़ार वर्षी तक राज्य किया। छमा-पृथिवी का एक पर्याय । दे० 'पृथिवी'। छाया-सूर्य की शी का नाम। सूर्य की पहली पत्नी का नाम संज्ञा था। उससे सूर्य को यम नामक एक पुत्र खीर यसुना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सूर्य के तेज की सहने में यसमर्थ हो संज्ञा उन्हें छोएकर चली गई छोर अपनी छाया से एक की यनाकर सूर्य के पास रख गई। अपनी संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गई थी। सूर्य को छोड़कर वह अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई किंतु पति का त्याग करने के कारण पिता ने उसकी भर्त्सना की यौर पुन: पति के पास जाने की श्राज्ञा दी। पर यह कुरुवर्ष में चली गई श्वीर वहाँ श्वरिवनी के रूप में इधर-उधर विचर्ण करने लगी। इधर सूर्य को छाया से सावर्षि श्रीर शर्नेरचर नामक दो पुत्र हुए। इसके याद स्वभावतः द्वाया धवनी संतानों के सामने सवली की संतानों की व्यवदेवना करने लगी। व्यवसन हो छाया न यम को यह गाप दिया कि सुरहार पाँव गिर पर्डे । इस पर सूर्य ने छाया की बहुत भरसनों की। यम से कहा कि गुरहारे पीच का मांस कीट्रे पृथ्वी पर खे जार्येंगे । शायेंग में याकर छाया ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। संज्ञा व लुस होने से सूर्य बहुत हुन्ही हुन छीर विश्वकर्मी के पास गर्म । दिग्यचन्तु से यह जानकर कि वह ग्रदिवनी के रूप में ६५र-उपर विचरणका रही है, सूर्य स्वयं धरवरूप में उसके पास गये और उसके साथ मंभोग किया, जिससे यरिवर्नाष्ट्रमारीं की उत्पत्ति हुई। जब सूर्व में भवना तेज कम करने का वचन दिया, तय फिर संज्ञा उनके पास गईं। दे॰ 'संज्ञा', 'यम' तथा 'विवस्वान'। छीतम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभा जी के अनुसार ये एक दिग्गज वैष्णव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की रच्चा में सदैव लगे रहते थे। छीतर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। छीतर जी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कील्ह जी के

छीतर जी-एक मसिद्ध वैष्णव भक्त । ये कील्ह जी व ्शिष्य थे।

छीरसागर-(चीर सागर) पुराणों के श्रनुसार सात सागरों में से एक। यह दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी सागर में लच्मी के साथ शेप-शय्या पर शयन करते हैं। छीरस्वामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । जंगी-एक प्रसिद्ध वैत्याव भक्त । ये स्वामी श्रप्रदास जी के रिष्य तथा नामादास जी के गुरुभाई थे । जंध-रावण की सेना का एक प्रसिद्ध राज्ञस । जंधपूत-एक ऋषि का नाम । इन्होंने गोपी-भाव से कृष्ण की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्म हुआ । जंधावंधु-युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि । जंधुक-एक राजा । इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजये-पिणी नामक कन्या थी । पृथ्वीराज के भय से ये नर्मदा तट पर पार्थिव-पूजन करने चले गये और वहाँ शिव को प्रसन्न करके वर भार किया ।

जंबुमालिन्-रावण के मंत्री महस्त के पुत्र का नाम । हनुमान ने जिस समय खंका में श्रशोक वाटिका विध्वंस की रावण की श्राज्ञा से ये वहाँ गये श्रीर हनुमान के हाथ से मारे गये।

जंभ-१.विल का मित्र। यह जंभासुर के नाम से मिसद है। जिस समय इंद्र श्रोर विल से युद्ध हो रहा था श्रीर वज़ के महार से विल मूर्छित हो गये, उस समय इसने इंद्र से युद्ध किया श्रीर मारा गया। २. रावणापचीय एक राजा। ३. राम पचीय एक वानर।

जगतिसह (नृपमिण) - प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त राजा। इनके पिता का नाम श्रानंद सिंह तथा माता का नाम वासो-देई था। ये बढ़े बीर, प्रतापी तथा बद्दीनारायण के परम भक्त थे। इन्हें संतन्तृपति कहा गया है। जगदंबा - दे॰ 'पार्वती' तथा 'सीता'।

जगदंवा-दे॰ 'पार्वती' तथा 'सीता'।
जगदानंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्यासी।
जगदीश दास-एक मसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव
भक्त।

जगन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ।

जगन्नाथ थानेश्वरी-प्रसिद्ध बैप्एव भक्ता ये चैतन्य महा-प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे। इनके सम्बन्ध में जन-श्रुति है कि इन्होंने अपने घर में ही भगवान का प्रकाश-मान रूप तीन दिन देखा और फिर चैतन्य के शिष्य हो गये। इनका नाम चैतन्य जी ने कृष्णदासी रक्खा घा। जगन्नाथदास-एक प्रसिद्ध चैष्णव भक्त। ये अप्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु-भाई थे। जगन्नाथ पारीप-रामानुजाचार्य के श्री मार्ग के अनुवायी एक प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त । ये पारीप ब्राह्मण श्री रामदास जी के पुत्र थे । नाभा जी ने इन्हें 'धर्म की सीमा' कहा है । जधन-धूम्राच्च के पुत्र का नाम ।

जटायु-एक प्रसिद्ध गृद्धराज । ये द्रारथ के मित्र थे। इनके पिता विनतानंदन, सूर्य-सारिय अरुण थे। इनके भाई का नाम संपाती था। दोनों प्रवल पराक्रमी थे ख्रीर एक वार इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूर्य का रथ रोकने का दुस्साहस किया था। जटायु पंचवटी में निवास करते थे। सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये रावण से इन्होंने युद्ध किया और प्रारम्भ में रावण को पखाड़ भी दिया; किन्तु खंत में रावण ने इनके पंख काट ढाले खोर मुमूर्ष अवस्था में छोड़कर माग गया। सीता को खोजते हुये राम ने मूर्छितावस्था में इन्हें देखा। इन्होंने राम के सामने ही प्राण त्याग दिये। राम ने अपने हाथों से इनकी खंत्येष्ठि क्रिया की।

जटासुर-१. एक प्रसिद्ध राचस । पांडवगण वनवास के समय जव विद्वकाश्रम में रहते थे उस समय द्रौपदी के हरण करने की भावना से इसने युधिष्टिर द्यादि को वंदी कर लिया। उस समय भीम मृगयार्थ अन्यत्र गये थे श्रौर अर्जुन इन्द्रलोक में थे। हरण करके जाते हुये मार्ग ही में इसे भीम मिल गये और युद्ध में परास्त करके द्रौपदी श्रादि का उद्धार किया। इसके पुत्र अलंवुश ने भारत-युद्ध में कौरवों की श्रोर से युद्ध किया। २.युधिष्टिर की सभा का एक राजा।

जटिन्-पाताल का एक जटाधारी सर्प।

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके गोपी का जन्म माप्त किया। एक वार शिव इनका रूप धारणकर ब्रह्मचारी वेप में शिव के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के पास गये छोर शिव की छत्यंत निंदा की पर पार्वती के ऊपर उसका जब तनिक भी प्रभाव न पड़ा, तब संतुष्ट हो शिव ने छपना रूप दिख-लाया।

जिटिला-गौतम के वंश की एक स्त्री । इनके पित सप्तिपि थे। जिटी मालिन-एक शिवावतार का नाम । ये वाराहकल्पांत वैवस्वत मन्यंतर में भकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे-हिरययनाम, कौशल्य, लोकासी तथा प्रीधाय।

जठर-एक ऋषि। ये जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे। जड़ कोशिक गोत्री एक दुराचारी वाह्यए। एक वार जय ये न्यापार करने चाहर गये तभी चोरों ने इनका यथ कर डाला और पूर्व जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को प्राप्त हुये। इनका पुत्र परम धार्मिक था। काशी जाकर उसने इनका विधिवत् श्रंतिम संस्कार किया जहाँ ये पिशाच हुये थे वहाँ गीता के नृतीय अध्याय का पाठ किया और तब इनकी मुक्ति हुई। मार्कंडेय पुराए में भी एक जड़ का उल्लेख है।

जड़ भरत-एक प्राचीन राजा। परम विद्वान् तथा शास्त्र इ होते हुये भी ये सांसारिक वासनाओं से पीछा न छुटा सके थे। वानप्रस्थ होने पर भी सद्यःजात एक मृग शावक को पालकर उससे अत्यंत स्नेह किया। श्रत में ईरवर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए मरे, जिसके फल्स्यरूप पगुन्योनि में उपस हुये । चीगसी योनियाँ भौगते हुये पुनः मनुष्य योगि में आये, किन्तु किर भी इनकी संदेशी नहीं गई सिमकेकारण ये जह भरत नाम से मित्र हुवे । परम निद्वान् होते हुवे भी इन्हें लोग मूर्ज समस्ते थे चीर पेवन भोजन देकर इनसे खूब काम लेते थे। एक बार राजा सीबीर ने इन्हें पालकी डोने में लगाना पादा । इसी घपमान से इन्हें घारमज्ञान हुसा । पालकी दोना इन्होंने अस्त्रीकार किया जिससे इनके कार मार परी, दिंतु फिर भी ये दस से मस न हुए। शंत में तजा मी शिर ने इन्हें पहिचाना शीर एमा मागते समय इनमे आनोपदेश प्राप्त किया। भरत ने भी ज्ञानोदेक द्वारा माज प्राप्त किया ।

लटु (सं० यटु)-देवयानी के गर्भ से उत्पन्न महाराज प्याति के उपेन्द्र पुत्र । इनके छोटे भाई का नाम सुर्वेस मिलता है। एनके पिता ने अपने स्वसुर शुकाचार्य पं जाप में जरायस्त होकर एक बार इनसे कहा था कि मुक्त रावना सीवन दे दो । एक सहस्र वर्ष भोग करने फें गाद में उने तुग्हें वापम कर देंगा। इन्होंने इस विनय में नकागरमक उत्तर दिया था, जिससे कोधित होकर प्रनके पिता ने कहा था: "तुम्हारा तथा तुम्हारे यंगजों का पान से राज्य पर कोई प्रधिकार नहीं है।" किर इनके पिता ने घपने राज्य का दक्षिण भाग इन्हें दिया भा उस पर इन के वंशजों ने भी राज्य किया। कृत्य ना जन्म इन्हीं के वंश में हुया था। यही यादव जाति के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं।

जटुनाय (मं॰ यदुनाय)-यदुवंश के सबसे खिवक प्रतिभा-कार्ला व्यक्ति होने के कारण ही संभवतः कृष्ण को इस संज्ञा में संयोधित किया गया है। दे॰ 'कृष्ण'।

्जनक-ध्वपने घप्याय्म तया तत्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक विख्यात पीराधिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र थे। एक समय निनि ने कई सी वर्षों में समाप्त होंने-वाले एक महायज्ञ की तियारी की श्रीर उसका पीरो-हिन्द करने के लिये वशिष्ठ से शतुरोध किया, परन्तु उम समय वह ध्रेंद्र के यह में स्वस्त थे। वशिष्ठ ने उनसे इंट्र का यह पूरा हो जाने तक के लिए करू जाने की पटा । निनि मीन रहे शीर वहाँ से चले खाये । वशिष्ठ ने नमभा कि निमि ने सुफाप मान लिया; पर निमि ने गीतम यादि ऋषियों की महायता से यहा धारमा कर दिया क्रिममें राष्ट्र हो पिनाष्ट्र ने इन्हें शाप दिया, मलुगर में निनि ने भी। शाप दिया। होनों के शा(र महम हो गर्प । श्राधियों ने एक विशेष उपचार से निमि मा शरीर पङ्गसमाप्ति नक सुरवित रक्या। निमि निष्मंतान थे। शतप्त ऋषियों ने ऋरणि में इनके शरीर षा संधन रिया जिसमे एक पुत्र बलक हुन्ना । मृतदेह से क्षाप होने के फारण पढ़ी प्रत्र जनक कर नाया। शरीर मंधन में उत्पष्ट होने के कारण इनका एक नाम मिथि भी परा । इन्तेंने ही निधितापुरी बनाई । इनकी सना-इसपी पीति में सीरध्यत जनक उपक हुने जिनकी बन्या नीता भी को रामुखंद की पत्नी हुई। राजा निमि का श्रम मदर्श दल्कों पर माना जाता है।

जनगोपाल-एक प्रसिद्ध चैप्लव भक्त तथा कवि । ये 'मर-हुए' नामक गाँव के निवासी थे। ये भागवत के विशे-पद्य थे। इनसे धाविष्कृत 'जन्नरी' नामक एक छंद की चर्चा नाभादास जी ने की है। जन द्याल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा । दे॰ 'धर्मण्यज'।

जन भगवान-एक प्रसिद्ध हरि-मक्त तथा कयावाचक। जनमेजय-१. एक महान् राजा । ऋर्जुन के प्रपीम, तथा परीचित और माद्रवती के पुत्र। व्रत्यहत्या-दोप से सुक होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। इनके पिता तक्क नामक सर्प से मारे गये, धतएव सपों का नाश करने के लिये इन्होंने एक महान् सर्प-यज्ञ किया जिसमें समस्त सर्प और नाग मंत्राहत होकर यज्ञापि में भस्म हो गये। इनका श्रीर श्रास्तीक ऋषि का संवाद मसिद है। इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २.नीप के वंशज एक कुलघातक राजा । ३. राजा दुर्मुख के पुत्र और युधिप्टिर के सहायक । ४. चंद्रवंशी राजा कुरु के पुत्र । इनकी माता वाहिनी थीं । १. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कीराल्या तया सी अनंता थीं। इनके पुत्र का नाम प्राचीन्यस था। ये भी वसहत्या पाप है भागी हुए थे छोर यज्ञ हारा पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंशी राजा ध्वविचित् के

वंशज् । ७. एक नाग-विशेष । जनशकराच्य-श्ररवपति कैकेय, श्रहण श्रीपवेशि तथा उदालक शारुणि के समकालीन थे। इन्होंने उदालक स तत्वज्ञान की शिद्या पाई थी।

जनादेन-प्रसिद्ध मध्यकालीन वैक्एव भक्त।

जमद्गिन-एक प्रसिद्ध महर्षि । ऋग्वेद में इनका कई बार उत्तेख हुआ है। ये महर्षि ऋचीक के पुत्र थे। इनका विवाह राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ था । एक दिन इनकी स्त्री गंगा-स्नान करने गईं । यहाँ उन्होंने राजा चित्रस्य को श्रपनी स्त्रियों के साथ जलकीड़ा फरते देग्या जिससे उनका मन विचलित हो गया श्रीर चित्रस्य के साथ न्यभिचार में प्रवृत्त हुई। जब ये लोटी तो ज्ञानयल से जमद्गिन सब जान गये। एक-एक करके पुत्रों को उनका यध करने को कहा; किन्तु पिता के कोध से सव जब हो गये। खंत में पिता की खाजा से परशुराम न माता का यथ कर ढाला। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने यर माँगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित फरने का यर माँगा। जमदिन ने ऐसा ही कर दिया। जमदग्नि की मृत्यु कार्तवीर्य के द्वारा हुई जब कि ये प्यानमञ्ज व्यवस्था में थे। ये भी विश्वामित्र के विरोधी थे। जमराज (सं० यमराल)-सूर्य के पुत्र तथा यमुना के नाई। ऋग्वेद में एन्हें पितृ-लोक में जानेवाला प्रथम पिता फद्दा गया है। एक स्थान पर यस तथा यमी (यसुना) से पारस्परिक वातर्चात भी है जिसमें यमी एससे धपने साथ संभोग लिए कह रही है। ऋग्वेद में यम का पाप तथा पुष्प के निर्फायक का भयकर रूप कहीं भी नहीं है, किर मी भयंकरता है। उनके साथ दो भीपण कुत्ता का पर्यंत मिलता है जिनके चार आँखें हैं तथा चीड़ी-

सी नाकें हैं। ये यम निवास-स्थान के द्वार पर खड़े रहते हैं श्रीर पथचारियों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के वीच भी ये अपने स्वासी के संदेह वाहकों के रूप में देखे जाते हैं। महाकाव्यों में इनको संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कहा गया है। पुराणों में इनका मृत त्रात्मात्रों के वाद पुराय के निर्णायकों के रूप में वर्णन है। मृत्यु-लोक में अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़-कर श्रातमा यमलोक जाती है श्रीर वहाँ यम श्रपने लेखक चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं। यम के दूत जो श्रात्मात्रों को मृत्यु-लोक से ले जाते हैं, वड़े भयंकर वताए गये हैं। यम की पत्नियों का नाम हेमसाला, सुशीला तथा विजया मिलता है। इनका निवास-स्थान पाताल में स्थित यमपुर कहा जाता है। इनके दो मुख्य अनुचरों का नाम चंड ग्रथवा महाचंड तथा काल-पुरुप है। यम दुचिए के दिक्षाल भी कहे जाते हैं। कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिष्ठिर इ हीं के पुत्र थे।

जमल-(यमल-म्रर्जुन)-नलकृवर म्रीर मणिय्रीव नामक क्वेर के दो पुत्र नारद के शाप से यमलार्जुन के वृत्त में परिगत होकर गोकुल में उगे। नारद के वरदान के कारण जद वृत्त होने पर भी पूर्व जन्म की वार्ते इन्हें स्मरण थीं। वाल कृष्ण के ऊधम से अव कर एक बार यशोदा ने उन्हें ऊखल में वाँध दिया था। संयोग से श्री कृष्ण ज्वल को घसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ यमलार्जुन घृत्त थे। श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वे दोनों वृत्त लुप्त हो गये श्रीर उनके स्थान पर दो सिद्ध पुरुप उपस्थित हुये जो श्री कृप्ण की स्तुति करते हुए उत्तर की श्रोर चले गये।

जमुना-१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभनित-परायणा

महिला । २. दे० 'यमुनः' ।

जयंत-१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त। २. श्री रामचन्द्र के एक सचिव तथा भक्त। ३. पांचाल देश के एक चत्रिय राजा । ये पांडव सेना के महारथी थे । ४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर-संप्राम में इन्होंने कार्लय नामक राचस का वध किया था। ४. राजा दशस्य के बाठ महासात्यों में से एक । ६. शज्ञातवास के समय भीम का छुत्र नाम। ७. श्रष्ट वसुद्धों में से एक। ८. द्वादश यादित्यों में से एक।

जयंती-राजा ऋषभदेव की छी। इनके गर्भ से ऋषभदेव को निन्यानचे पुत्र उत्पन्न हुए और प्रत्येक नी-नी खंड पृथ्वी के स्वासी हुये। इनके ज्येन्ट पुत्र का नाम भरत था जो भरत-खंड के स्वामी हुये थे। भरत परम धार्मिक, शास्त्रज्ञ और परम पराक्रमी राजा हुए। इ होंने चहुत दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे०

'भरत' तथा 'ऋषभदेव'।

जय-१.विजय का भाई। ये दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल थे । एक बार इन्होंने सनकादिकों को विष्णु के पास जाने से रोका जिससे कुद हो कर उन्होंने शाप दे दिया। बहुत मार्थना करने पर उन्होंने कहा कि विष्णु से गा तो शबु भाव या सिम-भाव करके ही ये मुश्त हो सकते हैं। वीर-

गति पाने के लिए इन्होंने शत्रुता को ही श्रेयस्कर समभा श्रतः ये सतयुग में हिरण्याच्य-हिरण्यच्चकशिषु, त्रेता में रावण-कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। वायु मत से जय विजय का पुत्र था। दे॰ 'विजय'। २. उत्तानपाद वंश में ध्रुव के पुत्र का नाम। ३. विदेह वंश में श्रुत नामक जनक के पुत्र । ४.धृतराष्ट्र के एक पुत्र । भीमसेन द्वारा इनकी सत्य हुई।

जयत्सेन-१. जरासंध का पुत्र । यह भरत-युद्ध में पांडवीं की खोर से लड़ा था। २ खज्ञातवास के समय नकुल का छुत्र नाम । ३. लार्वभौम राजा का पुत्र । इनकी माता सुनंदा तथा स्त्री सुश्रुवा थीं। इनके पुत्र का नाम स्रवा-

चीन था। ४. धतराष्ट्र का एक पुत्र ।

जयदेव-प्रसिद्ध संस्कृत कवि। इनकी साता का नाम वामा देवी तया पिता को नाम भोजदेव था। यंगाल के वीर-भूमि ज़िले में केंद्रुला नामक स्थान इनकी जन्म-भूमि थी। इनका 'गीत गोविंद' संगीत और साहित्य का अनुपम श्रंथ है। भाषा-लालित्य श्रीर काव्य-माधुर्य के लिये यह चिति प्रसिद्ध है।

जयद्रथ-१. महाभारत युद्ध में दुर्योधन-पन्नीय एक राजा। शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अर्जुन के अतिरिक्त श्रीर कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता है। एक वार जब श्रुज़ैन संसप्तवों की श्रोर युद्ध करने चले गये उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यृह की रचना की जिसकी भेदन किया केवल अर्जुन को ज्ञात थी। अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि नहीं सीख पाये थे। चक्रच्यूह के समय यह निरिचत हुआ कि जव अभिमन्यु व्यृह तोड़ देगा तो अन्य पांडच विजय कर लगे। जयद्रथ प्रथम द्वार पर था। इसलिये अभिमन्यु के अतिरिक्त चक्रव्यूह में कोई भवेश न कर सका। अभि-मन्यु चक्रव्यूह में मारा गया । जयद्रथ उसका मूल कारण ठहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व जय-द्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, श्रन्यथा स्वयं चिता में जल जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ छिपा रहा। कृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र से डक कर संध्या कर दी। इस संध्या काल में जब श्रर्जुन चिता वनाने लगे तव जय-द्र्य उन्हें चिड़ाने के लिए निकला। उसी समय श्रीकृष्ण ने चक्र का ग्रावरण हटा लिया । सूर्य का मकाश सवको दिखाई पड़ा। ग्रर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका सिर उड़कर कुरुचेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता की गोद में जा गिरा । तपस्या करने के बाद ज्यों ही वह उठे त्योंही जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे उसके पिता का सिर दुकड़े-दुकड़े हो गया क्योंकि उसके पिता ने जयद्रथ को चरदान दिया था कि जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरेगा उसका सिर टुकड़े-हुकड़े हो जायगा। इसी कारण ऋर्जुन ने शंकर द्वारा पाये गिये पाशुपत वाण से इसका सिर उड़ा दिया था। २. राम की सभा का एक राजा।

र्वेयद्वल−अज्ञातवास के समय सहदेव का छुद्म नाम। जयमल-१ मेड्ता के राजा, एक प्रसिद्ध वैष्णव् भक्त। नाभा जो ने इनको सीरावाई का भाई कहा है। र मध्यतातीन भक्त राजा। एक चार प्रवत्त शबु ने उसे चेर तिया। एनॉनि कता, 'प्रभु सब भला ही वर्रेंगे' कीर सदको रकक्षेत्र में सुमज्जित होने की घाला वी। स्वर्ग नेप्यार ही सपना युढ़ास्व मेंगवाया। जब उसे स्पान गया गव यह एसीने से नर था। फिर पता लगाने

पर मालून रुझा कि कोई स्वाम वर्ण वीर धकेले सारी श्रुप्त मेना की परान्त करके चला नया। इस मकार मभु ने धारों भक्त की रुझा की। देखिए 'कामध्यज', 'खाल-

न जन मन का रक्षा है। विषय कामध्या, स्वाक मण नया 'देया'। जनगत-प्रतिम के राजकुमार का माई। भारत-युद्ध में

यह कृरियों के पन में था। जयश्मन-एक प्रसिद्ध प्राताण। इंद्रप्रस्य के राजा छनंग-पाल ने प्रपनी चंद्रवांति नाम की कन्या इन्हें व्याह

पाल ने प्रपनी चंद्रवांति नाम की कन्या इन्हें व्याह शी थी। ये जय किमालय पर समाधिस्य थे तो इन्हें गज्ञोपनीम की लालमा उत्पन्न हुई। देहत्याम कर ये चंद्रवांति के सर्भ में उत्पन्न हुये घोर जयचंद्र के

ास ने प्रसिद्ध हुये । देखिए 'जयचंद्र' । जत्रसिद्द-व्यवमेर के चौहान राजा के वंशोलन मददेव के ∱पुत्र । इन्होंने ४० वर्षों तक राज्य किया ।

'तयसेन-मन्य, वायु तथा महाभारत के खनुसार कैकेवी के द्वारा सार्वभीम के पुत्र। इनका नाम जयत्सेन भी प्रतित् हैं। विष्णुपुराण के खनुसार ये खहीन के पुत्र थे। जयानीक-1.द्वदपुत्र पांचाल। महाभारत-युद्ध में ये द्रोख

्रात्र घरवाना हाग मारे गये । २. मत्स्य देश के राजा ो विराट के भाई थे । जयारव-१.जयानिक के भाई थीर द्वपद के पुत्र का नाम ।

दनकी मन्तु होगाचार्य के पुत्र श्रह्मधामा के हाथ से हुई। २. विराट के माई। जयरा-दिराट नगर में खज़ातवास के समय भीम का गुप्त

जचेरा-दिसाट नगर में छज्ञातवास के समय भीम का सुप्त - नाम । जरस्कार - १. नागराज वासुकि के बहनोई एक प्रसिद्ध सर्प

जरस्कार १. नागनाज वासुकि के बहनोहं एक प्रसिद्ध सर्प का नाम। एनकी खीका नाम भी जरस्कार था। इनके पुत्र का नाम 'यार्न्कार था। एक बार इनकी पूर्वी ने इन्हें

सोते से जगा दिया, जिसमें खप्रमात हो, ये उसे छोड़े रह चलें गये। चरते समय इन्होंने 'प्रस्ति' (गर्भ ६) यहा था। एस कारण जो मंतान हुई उसका नाम जाम्लीक पड़ा। २. नागराज बासुकी की भगिनी थार

जरपुर्व पाया गामा जरपुर्वारी-प्रामुधि की भगिनी जरकार का नामांतर। देश 'जरपार'।

जरम्-तमुदेव की स्थराती नाम की सी से उपन्न द्वितीय पुत्र का नाम । अधिक तुलीपना लोकर भी दुष्टमी के कारत के बनाप ही गये थे। इस्ती के बाल से श्रीहत्व की सुतु हुई। याजीतर में मण्डतीय में इनकी सुखु हुई।

्द्रनम् सम्मेतर् 'तमा' है। ये पूर्व जन्म में यानि थे। जयन्तास-एर मिनद्र राजा। ये तुष्ट रोग ने पीहिन थे। स्पृत्रेष्ट र्रा मासपना में रोमसुक हुये।

अरो एवं राज्यों का नाम । यह जसमेंच की उपमाना भी। राज्य मुहद्रवं की दो रानियों को खाया-खाया पुत्र हुया जिससे राजा में दोनों की रमग्रान भूमि में पेंडवा दिया। यह राघसी रमशान भूमि में रहती थी। रूड़ं दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया। पूर्णांद्र रस्क राजा से कहा कि जय तक इसके बीच की संधि में टूटेगी तय तक इसे कोई मार नहीं सकता। रें 'जरासंघ'।

'जरासंघ'।
जरासंघ-१. मगधाधिपति वृहद्वय के पुत्र का नाम। कृत ने पुत्र-प्राप्ति के लिए चंड कौशिक की श्वाराधना है एक फल देकर राजा से कहा कि इसे रानी को पिना है राजा के दो रानियाँ थीं। ख्रतः फल को बीचोर्गाः

काटकर उन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियों को दे हिर समय पर दोनों रानियों को श्राधा-श्राधा पुत्र हुचा हा ने उन्हें फेंकचा दिया किंतु रमशान निवासनी 'जा।' रा की राशसी ने दोनों को जोड़ (संधि) दिया। इसी उसका नाम जरासंध पड़ा। कालांतर में यह एक म

योदा हुआ। यस्ति श्रोर प्राप्ति नाम की कंस की दें कन्याएँ इसी को व्याही थीं। कृष्ण के द्वारा कंस के ह जाने के बाद जरासंध ने कृष्ण को श्रपने श्राक्रमकों कारण मथुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया। कृष्ण द्वार में रहने लगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व जाहें

श्रीर भीम में द्रन्द्व युद्ध कराया गया। कृष्ण के संगः भीम ने जरासंध के शरीर की संधि तोड़ दी श्रीर मर गया। दे० 'जरा'। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। जरितारि—मंदपाल ऋषि के पुत्र। इनकी माता का ना जरिता शाहीं था।

जरिता शाङ्गी था। जरिता शाङ्गी-१. एक मंत्रद्रष्टा। २. मंद्रपाल ऋषि। पत्नी। जरुथ-एक राज्स। यह जल में रहता था। वशिष्ट ई

ने ग्रिप्त प्रज्वित करके इसे भस्म किया था।

जितका-बाहीकों का एक गए।
जिलंधर-करयप कुजीत्पन्न एक गोत्रकार।
जिलंधरा-काशिराज की कन्या व भीमसेन की पर्ला
इसके पुत्र का नाम शर्वत्रात था।
जिल जातृक्रस्य-एक प्रसिद्ध बाह्यण पुरोहित का नाम
यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश के पुरोहित है

दे० 'जातृक्षर्यं'।

जलद् - श्रित कुलोत्पन्न एक गोनकार का नाम।
जलसंध - १. प्रतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसे भीम ने मः
था। २. मगध के एक प्राचीन राजा। महाभारत गुढ ये दुर्योधन के पन्न में थे श्रीर सात्यकी के हाथ से इन स्त्यु हुई। यह यदे श्रूरवीर तथा पवित्रकर्मा थे। श्रीगरा कुलोत्पन्न एक सात्रिं। इनका नामांतर जनमं या। जलफ - एक पुरुवंशी राजा।

इसी का पुत्र था। जबीनर-भद्राद्य के पुत्र का नाम। भागवन में नाम प्रवीनर है। प्रत्यत्र प्रवीरन नाम से भी ये नी हैं। जसवंनसिंह-एक प्रसिद्ध वैश्यय भक्त श्रीर जयमात ि

जब-युटकारगय वासी एक राइस । विराध नामक गर्

जल्प-तामस मन्वंतर में सप्तर्वियों में से एक ।

नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई। ये हरिदास जी के शिष्य थे।

स गोपाल-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया ।

स्तू स्वामी-एक श्रनन्य हरिभक्त । एक वार वजवासी इनके वैल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख श्री कृष्णजी ने इन्हें दो नये वैल भेज दिये जिससे ये हल जोतते रहे । नामा जी ने इस घटना को वसा द्वारा वच्छ-हरण की कोटि में रक्खा है।

सोधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इनकी उत्पत्ति दिवदास के विश्य में हुई थी। भक्तमाल में इनके विषय में एक विलक्त कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक वार इनके यहाँ 'रामायण' की कथा हो रही थी। विरवामित्र के यज्ञ-रिक्षण के लिए राम-लक्ष्मण जा रहे थे। इस प्रसंग को सुन, भाव विभोर हो ये कहने लगे—'मैं भी साथ विल्हुंगा।' यह कहकर ध्यान में तन्मय हो गये। प्रभु ने इनको प्रत्यच दर्शन दिये और कहां-'तुम यहीं रहो, यज्ञ रिक्षण करके हम यहीं खाते हैं।' यह वियोग वचन सुन हिन्होंने अपने प्राण ही न्योछावर कर दिये।

हिन्होंने श्रपने माण ही न्योछावर कर दिये।
हिन्नागवत के श्रनुसार सत्यहित के पुत्र का नाम।
हिन्नु-भागवत वंश में उत्पन्न एक प्रसिद्ध राजिं। इनके पिता।
हिन्नु-भागवा वंश कर रहे थे। उसी समय भगीरथ गंगा को लेकर उसी मार्ग से निकले। इनका सारा श्राश्रम जलहिन्म हो गया। इत्थ हो इन्होंने गंगा को पी लिया।
मगीरथ श्रादि के वहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने श्रपनी
हिन्नु-भागवादि के गंगा हिन्से विवाह करना चाहती
थीं; किंतु इन्होंने युवनारव की कत्या कावेरी का पाणिप्रहण किया। इनके पुत्र का नाम पुरु था। र.
हिन्द्यामित्र-वंश के श्रादि पुरुप 'जाहव' विरवामित्र
का पैत्रिक नाम है। 'जाह्नवी' शब्द श्रवेग्द में श्राया

हो सकता है।

विवंत-ऋत्तराज जांववान त्रह्या के पुत्र थे। त्रेता में राम। रावण युद्ध में इन्होंने राम की सहायता की थी। हापर
में स्यमंतक मिण के लिये श्रीकृष्ण ने इनसे युद्ध किया।
आतंत में स्यमंतक मिण के साथ-साथ इन्होंने अपनी कन्या
आवावती श्रीकृष्ण को सांप दी। संभवतः जांववान कोई
अतापी अनायं राजा थे। नाभाजी ने राम के अग्रगण्य
अभकों के साथ इनका उल्लेख किया है। दे० 'जांववती'।
।विवती-ऋत्तराज जांववान की कन्या जो कृष्ण को व्याही
थी। यह कृष्ण की अप्ट पटरानियों में से एक थीं। इनके
सांव, सुमित्र, वसुमत्, पुरजित, शतजित, सहस्रजित,
अविजय, चित्रकेतु, द्विड् तथा ऋतु नामक दस पुत्र तथा एक
कन्या थी। शंत में इन्होंने अग्नि समाधि ली थी।
निवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये संभवतः 'खोजी' ग्रादि

हि जिसका अर्थ जह की स्त्री तथा जह का वंश दोनों

∤पहुँचे हुए साधकों के समकत्त थे । ातिकि−एक राजा । यह चंद्र विनाशन श्रमुर का श्रंशा-∉वतार था । ज।तिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। इससे व्यास का संवाद हुआ था। व्यास के उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर मोच को प्राप्त हुआ। जात्कर्ण्य-एक प्रसिद्ध पुरोहित। यह कात्यायनी के पुत्र तथा श्रमुरायण और यास्क के शिष्य थे। इनके शिष्य पारागर्व थे। अलीकयु तथा वाचस्वत्य आदि ऋषि इनके समकात्तीन थे। संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार किया था। सांख्यायन श्रीत स्त्रों में इनका नाम जात्-कर्ण कहा गया है। आचार तथा श्राद्ध के संबंध में इन्होंने सूत्र लिखे हैं। श्रीतस्त्रों में एक उपस्पृतिकार के रूप में इनका उल्लेख है। इनका समय २००-४०० ई० के बीच में श्रनुमान किया जाता है।

जानुजंघ-एक राजा।

जावालि-१, एक मसिद्ध ऋषि । महाराजा दशरथ के मंत्री श्रीर पुरोहित । ये एक महान् दार्शनिक थे । इन्होंने राम को निज मतावलम्बी बनाने की चेप्टा की किंतु राम ने इनके मत का विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी विशेष कारण से इन्होंने अनीरवरवाद संबंधी अपने मत प्रकट किये । वास्तव में ये एक वढ़े हरिभक्त थे । नाभादास जी ने इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्खा है। मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक ऋषि। इनके एक लाख शिष्य थे। ऋतुंभर नामक एक निस्संतान राजा को इन्होंने विष्णुसेवा, गोसेवा श्रीर शिव की श्राराधना का उपदेश दिया था। एक बार ये वन में गये। वहाँ इन्होंने एक परम सुन्दरी स्त्री को तपस्या करते देखा। उससे प्रश्न करना चाहा किंतु उसका ध्यान नहीं हटा। श्रंत में इन्हें मालूम हुन्रा कि वह कृष्ण की आराधना में मग्न थी। इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी और गोकुज में चित्रगंघा नामक गोपी के रूप में येजन्मे। २.भृगु-कुलो-त्पन्न एक ऋषि स्मृतिकार। हेमादि और हलायुध ने इन्हें श्राधार माना है। ४. एक प्रसिद्ध ऋषि। ये विरवामित्र के एक पुत्र थे।

जालंधर-(जलंधर) शिव के तृतीय नेत्र की श्रप्ति से उत्पन्न एक श्रति पराक्रमी राज्ञस । एक समय इंट्र शिव के दर्शन के लिये कैलाश गये। वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुप को बैठे देखा। उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। कुछ भी उत्तर न मिलने पर देवराज ने अपना वज्र-प्रहार किया जिस कारण उस पुरुष का कंठ नीलवर्ण हो गया भाल स्थित तृतीय नेत्र खुल गया। श्रप्ति की ज्वाला निकल कर इंड को भस्म करने लगी। इन्ड की समभ में श्रव श्रा गया कि वे साज्ञात् शिव हैं । इन्द्र प्रार्थना करने लगे। शंकर ने वह अग्नि समुद्र में फेंक दी जिससे एक यालक उत्पन्न हुझा झौर घोर रव के साथ रोने लगा। वह रव इतना भयानक था कि सारा संसार वहरा हो गया। बल के चाने पर समुद्र ने उन्हें वालक को सीप कर उसकी रहा करने के लिये वहा। ग्रह्मा ने उसे अपनी गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने इतने जोर से बला की मूँछ नोचनी शुरू की कि उनके नेत्रों से जल बहने लगा। तब बला ने उसका नाम जालंघर रख दिया धौर यर दिया कि शिव के सिवाय उसे कोई

मार न सके । मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्वर्ग-गदी गंगा तथा गगह के संयोग से हुई। पैदा होते ही यह वैत्रीका भेड़ी भयानक स्वर से रोने लगा । संसार कांपने ल्या। प्रचा रखं धाये और उसे घसरों का राज्य दिया। पर दिया कि वह सर्गा भीर पाताल का राजा हो। इसने एटर को परास्त दिया। सब दैल ने इसकी राजधानी ही रचना की। शुकाचार्य ने इसे संजीवनी विला है।। इसने बुन्य नामक कन्या से विवाह किया था। देवता में ने इसके शस्याचारों से तंग शाकर विष्णु से प्रार्थना की। लर्घ्मा के रोवने पर भी विष्णु गये। यहन दिनों नक युद्ध होता रहा । शंत में प्रसन्त हो विष्णु माराम देवर बने गये। कार्नातर में इसने नारद से पार्वनी की सुन्दरता सुनी। पार्वती को सी रूप में प्रहण् काने की एनमें इन्छा उपल हुई। निश्म, श्रांभ, काल-नैति छाटि राधमीं को साथ ले इसने केनाश पर आक-मग रिया। सहर की मेना से पार न पाकर गांधर्यी विचा में शिव पो नोहित कर स्वयं शिव रूप धारण कर पार्वती में पास गया। पार्वती को जब वह जात हुआ कि यह राज्य है, तब बह गुप्त हो गई और विष्णु की शरग में गर्ह। जालंघर को यह बर थाकि जब तक उसकी पर्ना पा पानिसन धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक कोई उसे मार नहीं सदेगा। दिग्यु ने जालंधर का रूप धारण करके उमश महीत्व गट हिया। शाम होने पर बन्दा ने विष्णु मो भाष दिवा कि इंतायम में उनकी पती राचस के द्वारा व्यवस्त की जायेगी शीर वह चन-चन भटकते किरेंगे। उन्हां ने रापने पति को शास करने के लिए घोर तपम्पा नो । जिस स्थान पर उसने तपस्या की थी। उसरा नाम गुन्यायन हो गया। एक बार फिर उसे पति के प्रशंत हुए और पंत में विल्यु ने चक से उसका सिर धर में प्रत्ये गर दिया। इसके शब के स्थान पर एक घाउँ नेज निःस्त रूपा जो निय के तेज में मिल गया।

जातमनी-व्यंतरम्य यावन की याना। इसके वातिक नामा पुत्र में यही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यह नामपूजा में बात तथर महता था। जालपूर्वी - एक केवस्सा। इसके जपर मोहिन हो जमवन का रेमम्पापन हो गया था। जिससे छुप और हुदी का गरम हुदा। देव हिंदी।

गृत्या ने जिता में अपेश हिया।

जालभि-भृष्ठ्रदेश्यदः तृरु गोत्रकार पा नाम ।

जिन्हानि नहीं नागा काहि के पुन । वह असीन सिक भै की संस्थात राज में मलान नामक स्थान में एतीन जान जाते थे । जिह्यानी जार्सना की एक पत्था का नाम। यह सुनामक समुजी की थी।

जिलेक्त रक्षिति के पुष्र । इनहीं साना का नाम ति-भीनी था । विनक्ष्य एक करिए।

विमानमी-एक मिर देव।

जिलाहि चौदिति नामर शियात स्पैतिश राजा के एक अभाग जन्म । जित्वन् शैलिनि-शिलीन परिष के पुत्र। ने शैलिन हः से भी प्रसिद्ध हैं। ये जनक तथा याश्वताय के मह कालीन थे छोर वाग्वेवता को बाग मानते थे। इनके मं वा नाम जिन था। जिल-हे० 'जिल्लनशैलिनि'।

जिन-दे॰ 'जित्वनशैनिनि'। जिप्सु-१. विष्सु, इन्द्र तथा सर्जुन का नामांतर। ६ भोत्य नन्दंतर में गत्त के एत्र। ३. मद्दाभारत सुद्रः पांडवों के एक मित्र राजा जिन्हें कर्ण ने भारा था।

जीमृत-१. एक मह जिसे विराट के यहाँ प्रज्ञातवास का में भीम ने मारा था। २. भीम के एक पुत्र का नाक ३. भागवत, विष्णु तथा मत्त्य के ध्वनुसार स्पोमां पुत्र। जीमृतवाहन-१. यह पूर्व जन्म में मध्य देश के धवीए शूर्सन नामक राजा थे। २. शब्दार्थ = जीमृत (यह

जिसके वाहुन है। इन्द्र की एक उपाधि। इस नाम्।
कई व्यक्ति हैं, जिनमें 'दायभाग' के लेखक प्रसिद्ध हैं
जीवंती-परशु नामक एक वैश्य की खी का नाम। कु
वस्था में ही इन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ और कालंका है इसने वैदयावृद्धि स्वीकार कर ली। पर एक समय हुई मुख से 'राम' ये दो प्रकर निकले जिसके प्रभाव से प्र पाप मुक्त हो अपने जार के सहित विष्णुनोक को को

जीव गुसाई -प्रसिद्ध वै'एव भक्त, विद्वान् तथा लेसक 🗟

गई।

वैद्याव 'भक्त बंधु' रूपसनातन के भतीने तथा शिष्य थे। ये लेखन कला में श्रिहितीय थे एवं असिद्ध दारांनिक हण संदेष्ट-श्रंथियों के सोलने में सिद्ध थे। दे॰ 'रूपसनातन'। जीवनाथ-श्रंगिरा कुलोखन एक गोत्रकार। पारांतर ने इनका नाम युवनारव भी मिलता है। जीवल-श्रयोध्यापित अनुपर्ण राजा के श्रश्यपाल का नाम। श्रज्ञातवास काल में जब राजा नल अनुपर्ण के सार्थ वने थे तब उन्होंने इसकी अशंसा की थी।

२. एक शिवद्ध मध्य कालीन वैश्लव भक्त । जीवानंद-प्रतिद्ध भक्त तथा चारण । जुन्न-गाइन नामक म्लेन्झ का पुत्र । वाकृत के पिता है नाम न्युट शा ।

जीया-१.भिनद्ध दाविगात्य भक्त मात्रग्। ये बबीर केशिय

थे तथा प्रियद्ध भक्त तत्वा जी के भाई थे। दे० 'तत्वा'।

नास न्यूट या । जुड़्-तुरुत्पति की नी का नाम । सर्वानुकमणी के धनुमा ये मत्त्रेय की जी थीं । जुज़-त्यूट नामक नित्यात क्लेन्युराज के वंशज, की क्लेक्ट्राज चम्ल का पुत्र । इसने दो सी संतीय की

नक राज्य किया। ज्ञुबा-एक प्रसिद्ध चारण भक्त। ये कुशल भायक थे। जाभावास्त्री ने इस प्रकार के १२ गायकों का उन्हेंस किया है।

ज़िन-वातरणम के मुद्र । वहचेद की एक वहचा है - रचिता । जुंभक-एक बच । यह नदा कल्याचारी था । धर्मास्य है - वहिंगम इसमें संबंधन रहने थे ।

जेत्रावाई-गृत मसिद्ध इस्मिकिसरायमा महिला ।

जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिष्य देवल इनके श्रसाधारण तेज शार तप से प्रभावित थे । अरविशास् राजा की सभा में किपल ने विष्णु का तथा इन्होंने गरुड़ का रूप प्रहण किया था। २. कृतयुग में शतकलाक नामक ऋषि के पुत्र का नाम । इन्होंने प्रभास चेत्र में बड़ी उम्र तपस्या की थी। ३. देवीभागवत में इस नाम के कई ऋषियों का उन्लेख मिलता है। इनसे शिला प्राप्त करके बहादन पुत्र विरवक सेन ने योग शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था।

जैतारन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, जो भिचावृत्ति द्वारा

्जीविका-निर्वाह कर संत-सेवा करते थे।

जैत्र-१. कृष्ण के त्रनुचर का नाम । २. धृतराष्ट्र का एक ुपुत्र जिसे भीम ने मारा ।

जैत्रायण सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय यज किया था।

यज्ञ किया था।

जोईसिन-एक मसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला । ज्ञानदेव-(ज्ञानेश्वर) एक महान् महाराष्ट्री भक्त कवि। मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी' की रचना इन्होंने १४ वर्ष की अवस्था में की। इनके पिता ने पत्नी के रहने पर भी गुरु से भूठ वोलकर संन्यास ले लिया। इनके गुरु जब दक्षिण गये तब इनकी माता को उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। माता ने पति के-संन्यास लेने की गाथा कह सुनाई। गुरु के कहने से इनके पिता को गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ा । इनके जाति-भाइयों ने इन्हें बाह्मणस्य से अप्ट ठहराकर अपमान के साथ इनका वहिष्कार किया। 'गेनीनाथ' श्रौर 'ज्ञानेश्वर' नामक दो पुत्र और 'मुलावाई' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। ज्ञानदेव को वेट की शिचा देने से इंकार किया गया। इस पर इन्होंने कहा कि मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान को जाननेवाला ही बाह्यण है क्योंकि वेद तो एक भैंसा भी पढ़ सकता है। ऐसा कहकर वहीं उपस्थित एक भैंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोचारण करवाया। सव जोग श्रारचर्य में पड़कर इन्हें एक सिद्ध सहात्मा मानने लगे। इनके त्रिपय में अनेक विलच्य कथाये प्रसिद्ध हैं। श्रपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के वाद इन्होंने ज्ञानतः चिर समाधि ले ली।

ज्ञानभद्र-द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में रहनेवाले एक महारथी का नाम। एक वार वहाँ दुर्भिन्न पड़ा। इन्हें सपत्नीक उपवास करना पड़ा। ये पर्वत पर चले गये छोर दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। इनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त दुई।

ज्ञानश्रुति~एक पुर्यातमा राजा। गोदावरी तट पर स्थित
प्रतिप्टान नामक नगरी में इनकी राजधानी थी। इन्हें
आकाश में एक विचरणशील हंस द्वारा ज्ञात हुआ कि
रेक्न नामक मण्डवेता इनसे अधिक पुर्यशील हें। यह
सुन कर रथ पर आरूड़ होकर ये उनके पास गये। उपहार रूप में बहुत सी!सामग्री रक्खी पर उन्होंने अस्वीकार किया। इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे प्राप्त
किया।

ज्योति-१. एक वसु-पुत्र। इनके पिता का नाम अह

था। २. कार्तिकेय का एक मृत्य जो उन्हें भ्रग्निदेव से मिला था। ज्योतिक-एक सर्प।

ज्योतिष्क-एक सर्प।

ज्योतिष्मत−१. मधुवन-निवासी शाकुनि नामक ऋषि के पुत्र । २. एक श्रग्नि ।

ज्योतिस्-करयप तथा कहू के एक पुत्र का नाम।
ज्योतिस्-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुफर की स्ती।
ज्वर-१. करयप तथा सुरिम के पुत्र। २. एक रोग जिसकी
टलि शिव के प्रस्वेद से हुई थी। यह देत्यराज वाणासुर के सेनापितयों में से एक था। इसके तीन पैर, तीन
मस्तक, ६ वाहु और ६ श्राँखें थीं। श्रिनरुद्ध-उद्धार के
लिए वलराम श्रादि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर
पर चढ़ाई की तब ये ज्वराकांत हुये। उसे नष्ट करने के
लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की। ज्वर
कृष्ण को छोड़कर श्रलग हो गया और उनकी स्तृति
करने लगा जिससे संतुष्ट हो इन्होंने उसको समा कर
दिया और यह वर दिया कि पृथ्वी पर तुम्हें छोड़कर
और दूसरा ज्वर नहीं रहेगा। भागवत में केवल त्रिपाद
और विशिर ज्वर का उल्लेख है।

ज्वलंती-तत्तक की कन्या तथा ऋच की स्त्री। श्रत्यंतार इसके पुत्र का नाम था।

ज्वलना-प्रसिद्ध सर्प तत्त्वक की कन्या तथा सोमवंशीय शौचेयु श्रथवा घटचेयु की स्त्री।

माभू-एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त।

भाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायण महिला। ये विख्यात भक्त रेदासजी की शिष्या थीं श्रीर मारवाड़ प्रांत की रहने-वाली थीं।

भिल्ली-वृष्णिवंशीय एक यादव । यह द्रौपदी स्वयंवर में ूउपस्थित था । नामांतर भिल्लीवभ्र है ।

मिल्लीर्व-एक यादव।

टराड-एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि । दे॰ 'पाणिनि' । टीला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भक्तों में टीला (शिखर) के समाम ही उच्च थे ।

टीला जी-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रचारक, जो पैहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक ्एवं नामा जी के गुरु श्रयदास जी के गुरुभाई थे।

देकराम-रामनंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त। ये पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु स्रयदास जी के एक गुरु भाई थे।

डंबर-कार्तिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धाता से मिला था।

डगर-एक प्रमुख वैष्णव भक्त। नाभा जी ने इनका उत्तेख चैतन्य द्वारा प्रभावित सप्टादरा प्रधान वैद्णव प्रचारकों ूके साथ किया है।

डिडिक-एक मूपक।

डिभ-जरासंघ का प्रधान सेनापित श्रीर एंस का छोटा

माई । हंस और दिस शिव के दार से अतेष शीर हायथ हो गये थे। दिस्पार लीर होतीदर शिव के दो गण भी सदेव इनहीं सहायता अरते थे। तपस्या में तल्लीन दुर्गांना एपि या इसमें अपमान हिया। मुनि के शिका-यत अरते पर शीक्राण में इसमें घीर बुद्ध हिया। वे टूज अरते-वरते इसे बहुत दूर हटा ले गये। इसी बीच उसे झान ह्या कि उसदा भाई हंस मारा गया। इससे भयशीन होतर दह यमुना में कृद्ध पड़ा शीर वहीं आहम-इत्या पर गाँ। इस पाप से दीवैराल तक उसे नरक-यानमा भोगमां पड़ी।

र्गेटि - प्रेंगिरा-गोशीय एक एनयुगीन विरयात ध्यि । इन्हों-में यीर्पराल नक शिव की तपत्या करके शिव सहस्र नाम योग सं उन्हें मसप्त किया । यरदान मिला कि तुम्हारा पुत्र मुख्यार हो। सूर्यवंशी त्रिधन्या राजा इनके शिष्य थे। दिय प्राण में इनका नाम दंदी मिलता है, यथपि शिव महम नाम में तंदि शब्द ही मिलता है। गंधि-भूग्न पगनर कुलोत्पन्न एक प्रम्थात न्नपि। र्तिनपाल-प्रशासवाम-काम में सहदेव हारा गृहीत छुत्र नाम । नहाभारत के दुंभकोएम् संस्करण में तंत्रीपाल नाम है। तंतुमान-यन्नि का एक नाम। नामांतर 'उत्तरामि' है। गॅर्त्रापाल-दे० 'तंतिपाल' । र्गीय-संगिरम् सुलोत्पन्न एक गोबरार ऋषि । र्राम-भविष्य के शतुकार समुत्तेस के पृत्र। तेमु-एक पुरवंशी राजा । इनके विता का नाम मतिनास्था भाग निविधिद्-विष्कृतीयन्त एक गीवदार का नाम। तज्ञ-दारार्गय भरत के पुत्र। इनकी माना का नाम मांडवी था । क्षपने पुरुष नामक भाई के साथ इन्होंने गांबार की

यात्रा वी व्यरि उस देश को जीतकर तपशिला नाम की नगरी पनाई। सिश्य-वायहर्णी नहासपी में एक शिसद सर्पराज। इसके माता पा नाम बाद तथा पिता पा करवाप था। श्रेगी व्यपि के शाप के इसने ही राजा परीचित को काटा था। धना नगीं के साथ तथक भी बेबुंठ के द्वारपाल माने गर्थ है। इसीनिये हिन्दुर्जन की इच्छा रायनेवालों के लिये इस्ट्रें मन्छ राजा धनिजाय है।

गांपुराय शिव के एक प्रामान का नाम !

तान्त्री-प्रसिव द्रातिणाय मात्रण मत जो वर्षार के शिष्य थे। इतरे पर भाई वा नाम जीवा था। जुनाहे का नित्यत्य गरण पर्मे ये गरमा तीमों ने इन्हें जाति-प्रतिष्ठत कर दिया। एवं भाई को एक मत्त्रा चीर एक को एक पुत्र था। इन दोनों का कर्ती क्याह नर्ता में गता था। वर्षारद्यम्य में चाणा ही दि एक पा दुसरे में क्याह कर दो। इस उपनय में प्रवश्चर विश्वदर्श में स्था सीमों ने दोनों भा चाणा-चान विश्वद क्या हैने या प्रयन दिया विश्व थे सीम श्री जाणा ना उपलिया दिसे काने। प्रति में वर्षार्थित में करा वि महि मनी भाषा-नित्व करें, नी मदश्चर करा गामें। चीन में हेमा ही हुमा।

तनु-एक महर्षि । दे॰ 'कृप'। तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक अग्नि का नाम। तपती- सुर्य और छाया की कन्या। इसके सावित्री नाम की शति रूपवती एक वहन भी। एक समय ऋषपुत्र संवरण मृगया खेलने निकले । उनका खरव भटकता हुआ एक पर्वत पर पहुँचा, जहाँ तपती खाई थी। इसके साँदर्य से मुग्ध होकर संवरण ने तत्काल गंधर्व-विवाह की प्रार्थना की। किन्तु पिता की सम्मति के विना वह तैय्यार न हुई। श्रनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ विवाह करने की प्याज्ञा मिली। विवाह होने पर इनके कर नाम का एक पुत्र हुया जिसने कुर वंश की स्थापना की। तपन-१.पांडव पद्मीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण ने मारा । २. एक देव जिन्हें खमृत-रचा का कार्य सौंपा गया था। ३. रावणपदीय एक राचस जिसे गज नामक वानर ने मारा था। तपस-वाराह कल्प में शिव का एक श्रवतार । इनके लंबो-दर लंबाच, फेरालंब तथा प्रलंबक नामक चार पुत्र थे। तपरिवन-मरस्य पुराण के श्रनुसार नहवला से चप्नमृद् के तपोद्यति-तामस मनु के एक पुत्र। तपोधन-तामस मनु के एक पुत्र। तपोभागिन्-तामस मनु के एक पुत्र। तयोभूत-तामस मनु के एक पुत्र। तपोम ति- रुद्र सार्वाण मन्वंतर में सप्तर्पियों में से तपोयोगिन्-तामस मनु के पुत्रों में से एक। तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र । तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम। तम-गृत्समद्वंशीय श्रव नामक एक बाह्यण के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम प्रकाश था । विष्णु पुराण के श्रनुसार ये पृथुश्रध्या के पुत्र थे। तमस्य-तामस मन् के एक पुत्र। तमीजस-यसमंजस् राजा के पुत्र। मत्स्य के ब्यनुसार ये देवाई के पुत्र थे। तस्र-मिहणासुर नामक प्रसिद्ध राच्छ का कोपाध्यत । तर्त-ऋग्वेद के अनुसार तरंत और पुरुमी दोनों दयवास्य के प्राश्रयदाता थे। तरिग्यिक-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने ३६०० वर्षो तक राज्य किया। भविष्य के धनुसार ये धर्माण वन्सल राजा के प्रश्चिम तरत-राम सेना के एक बानर योद्धा। यह हनुमान के साथ पन्दिम द्वार की रचा करते थे। तरुष-प्रस्थेद में दानस्तुति के सिलसिले में इनका उल्लेख तुषा है। नरुगुव-एक सर्प का नाम। तज-दत्तम मनु के एक पुत्र का नाम। नता-एक शासा प्रवर्तक द्यपि । दे० 'पाणिनि' । नलबकार-एक शासा प्रवर्तक ऋषि।

तडिय-एक पाचार्य का नाम । ये वैशंपायन के नव शिखों

में से एक थे। सामवेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय ब्राह्मण इनका रचा हुत्रा है।

तांडविद्-एक श्राचार्य।

तांडिन-एक आचार्य जिन्होंने महावृहती छुंद को सतो-

ताडकायन-१.विश्वामित्र के एक पुत्र। २. वादरायण ज्यास के एक शिष्य। यह ग्रंगिरा गोत्र के प्रवर थे। ताड़का-(ताटका) यच सुकेत की कन्या (मतांतर से सुंद नामक देख की कन्या), तथा मारीच-सुवाहु की माता, एक प्रसिद्ध राचसी। यह श्रगस्त ग्रंपि के शाप से राचसी हो गई थी श्रोर सरयू के किनारे ताड़क नामक वन में निवास करती थी। उस प्रदेश में इसके उत्पात से त्राहि-त्राहि मची थी। यह विरवामित्र के दैनिक यज्ञ-विधान में वाधा हालती थी। श्रतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ के किशोर राम श्रीर लक्ष्मण को ले गये। पहिले तो श्री जानकर उसका वध राम को श्रजुचित प्रतीत हुआ, किन्तु माया के वल से जव वह उपल वृष्टि करने लगी तव विरवामित्र की श्राज्ञा से राम ने उसका वध कर हाला।

तापस-दत्त का नामांतर । यह सर्पयज्ञ में एक होता थे । तामरसा-श्रत्रिमुनि की खी का नाम ।

तामस-१. धर्म तथा हिंसा के पुत्र । २.भविष्य के अनुसार श्रवस के पुत्र । ३. प्रियवत के तृतीय पुत्र तथा उत्तम के भाई । इन्होंने नर्मदा के दित्तण तट पर शिव की पूजा की थी । यह चतुर्थ मन्वंतर में मनु थे और श्रपनी स्त्री के साथ स्वर्ग गये ।

ताम्रतप्त-कृष्ण श्रोर रोहिणी के एक पुत्र।

ताम्रध्वज-प्रसिद्ध दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र। यह भी पिता ही के समान त्यागी श्रीर धार्मिक था।

ताम्रोलेप्त-वंग देशीय एक चूत्रिय।

ताम्रा-१.वसुदेव की एक स्त्री। इनके पुत्र सहदेव थे। २. प्राचैतस दच प्रजापति तथा स्त्रासिकी की कन्या जो करयप को व्याही थी।

ताम्रायण्-यज की शिष्य-परंपरा में व्यास के एक शिष्य। वायु के श्रनुसार ये याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य थे। तार-१. मय दावन का एक साथी। २. राम सेना का प्रसिद्ध वानर वीर। सुग्रीव की छी रम्या इसकी कन्या थी। ३. मधुवन निवासी शकुनी नामक एक ऋषि का पुत्र।

तारक-एक प्रसिद्ध श्रसुर । इसने परियात्र पर्वत पर चड़ा उग्र तप किया श्रीर महाा से श्रमरत्व का वर माँगा पर वह संभव नहीं था । श्रंत में उसे यह वर मिला कि सात दिन के वच्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। १०,००० वर्ष तप करके त्रेलोक में यह श्रजेय हो गया । इसने इंद्रादि देवताश्रों को परास्त कर त्रेलोक्य में धपना वैभव-विस्तार किया । देवताश्रों ने शिव से यह प्रार्थना की कि श्रापके नव-जात शिशु के द्वारा ही राचस का वध होगा । देव-ताश्रों की रचा के विचार से शंकर ने पार्वती से विवाह किया जिसके फजस्वरूप देव-सेनापति स्कंद का जन्म हुशा । जन्म के सातवें दिन इन्होंने राचस का वध किया । त्रिपुर के जन्मदाता तारकाच (ताराच) कमलाच तथा विट्टन्मानी इसके पुत्र थे।

तारा-१. वृहस्पति की दो खियों में से दूसरी। दे॰ 'सोम'
तथा 'बुध'। २.वानरराज वालि की छी। यह सुपेण नामक
वानर की पुत्री थीं जो पंच-कन्यायों में से एक गिनी जाती
हैं। श्रंगद इन्हीं के पुत्र थे। वालि की मृत्यु के वाद ये
अपने देवर सुग्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं।
३.सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की छी। इनका नाम तारामती
भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे॰ 'तारामती'।
४. दस महाविद्याओं में से एक का नाम। ४. एक ब्रह्मवादिनी का नाम।

ताराच-तारकासुर के एक पुत्र का नाम। दे॰ 'तारक'।
तारापीड-१. काशी का राजा जो कादंबरी की कया का
नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई श्रोर प्रतापादित्य
का पुत्र था। राज्यलोभ से श्रपने बढ़े भाई को इसने मरवा
ढाला था। इसके शासन-काल में कारभीर तो समृद्ध
हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी के श्रनुसार
इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया। २. मत्स्य पुराण के
श्रनुसार चन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र
चंद्रगिरि थे।

तारामती-ये शेव्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये इनका एक नाम शैन्या भी है। ये राजा हरिरचंद्र की पटरानी थीं। वरुण की कृपा से इनको रोहित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करने के लिये राजा ने पत्नी को एक वृद्ध बाह्मण के हाथ वेंच दिया । रोहित बाह्मण के यहाँ सर्प-दंश से मर गया । उसे लेकर ये रमशान में गईं। हरिरचंद्र को उनके खरी-दार ने रमशान में डोम का कार्य दिया था। हरिरचंद्र ने पत्नी से कर रूप में कफन माँगा। पत्नी देने में श्रसमर्थ थीं । डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की **ञ्राज्ञा दी । रानी ने श्रक्षि-प्रवेश किया । इसी समय इंद्र** ने प्रकट होकर सबको जीवित किया। विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहित वड़ा प्रतापी हुआ। कहा जाता है कि रोहितास्वगढ़ का किला उसी का बनाया हुआ है। संस्कृत नाटक 'चंढकीशिक' श्रीर हिंदी नाटक 'हरिश्चंद्र' में यही कथा विश्वत है।

ताची-कंघर की कन्या। इनकी माता पचिरूपधारिणी मदिनका थीं। यह पूर्व जन्म में वसु थी खोर दुवांसा के शाप से पिचयोनि को प्राप्त हुई। यह द्रोण नामक पदी को व्याही गई और गर्भवती हुई। महाभारत-युद्ध में एक वार यह आकाशमार्ग में उड़ी जा रही थी। अर्जुन ने एक ऐसा वाण मारा कि इसका उदर विदीर्ण हो गया और उसमें से चार अंडे गिरे। उन अंडों को शमीक ऋषि ने ले लिया। उनसे पिंगाच, विवांध, सुपुत्र तथा सुमुख ये चार पुत्र हुए।

ता चर्य-१. श्ररव श्रववा पत्ती के रूप में सूर्य का एक रूपांतर।
ये श्रत्यंत पराक्रमी थे। इनकी दृष्टि श्रत्यत प्रवत्त थी।
गरुड़ श्रीर सोम के लिये भी यह शृद्द प्रयुक्त हुश्रा है।
नामांतर तार्च श्रथवा तारुष्य है। दे० 'सुपर्छ'।
२. एक श्राचार्य का नाम। एक विशेष विद्या की प्राप्ति के

जिसे यह धानने गृह के पहाँ करते थे। इस वाल में इन्होंने स्वपंत गृह के गाय की रूपा की थी। के सिन्ध-नेति के वैहर नाम के रूप में भी यह शब्द प्रसिद्ध है। ६. कश्यद प्रभावित का नामीतर। दूप ने प्रवर्गा वह कत्या इन्हें स्वाही थीं जिसारा सरस्त्रती के साथ संभाषण हुआ था। १ करपय और जिना के पृत्र थे। ६. एक यश का नाम।

साद्शीपत्र-दे० 'स्वलं'।

नादमं व । दिचन एक धाचायं ना नाम ।

तालक एक प्राचार्य । ये च्याम की शिष्य-परंपरा में थे

नातकृत- प्रंगिस्य कुनायुक एक गोवकार ।

नातकेतु-१.एक राजम जिसे छुप्त ने मारा था। २.भीष्म का एक नाम। इनकी पताका ताल-चिद्धित थी, श्रतः वह नाम पदा। ३.एक राजस जिसे छुपल्यास्य ने सारा वरा।

सा नज्य - १.राजा जयप्यज के प्रत्र तथा चर्चन कार्तवार्य के पीत्र। एनके यंदान नालजंच नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परशुगम ने कार्त्यार्थ के सहस्रवाहुओं को काट छाना मो ये लांग दिपका दिमालय में रहने लगे। श्रेता में त्रव राम इधर नव करने गये तय उनके दर्शन से अभय हो हर ये किए प्रवर्ग राजधानी मातृष्मती की लीट श्राये। कार्यांतर में राजा सागर के प्रज ने इनको जीना और ०क वंक्तिहोत्र को छोड़कर ये सदलवल नष्ट हो गये। चीतिहीय, शायांत्र, तुदिकर, भीज तया यवंती इन पाचीं पंशों का सम्मिलित नाम तालजध है। ये हैह्यवंश के ीं। महाभारत के चनुसार इनके ब्रादि पुरुष मनु के पुत्र गर्तान थे। ये संभवनः विध्वितिर के ब्राय-पास रहते थे। पर्नेन टाट के प्रतुसार टिट्यों की एक शाखा बद्देल-गंड की तमई में चौडागपुर में सहती है। ये अपनी प्राचीन वंगावली से भी परिधित हैं। राज्यसंख्यक होते एए भी ये अपनी बीरता के निये मिसद हैं। २. मता-भारत के अनुसार गयाँत के पुत्र का नाम । ३. सुरनाम र्देख के थिया का नाम।

ता न-१. एक रितपुर्गी राजा। इन्होंने धपना चन्हम् (जनात्त्व ?) खपने पुत्रों की दिवा था। इन्हों संतित ये नाम थे—प्रतिहर, प्रजनागित, यान, पत्र प्रवीदरी, यानगित, वर्गा, पत्र प्रवीदरी, यानगि, वर्गा, वर्गा, खीर स्वलित। ये स्नेन्द्र पद्धित के धानुस्ता संत्र स्वत्यमय देवी की पूजा करते थे। २. नावन को सामाय देवी की प्राप्त प्रीर अपन की सुन्दिशा वे धामाय थे। ये गुइमदारी में परिवान थे धीर जिल्ली हामम पोद्दी पर महार होने थे।

जिनमानमध्य प्राप्त हे बनुसार वर्ष के पुत्र बीर विध्यु के चनुपार सुदूष पुत्र का गाम । इनका नामांतर विमिन रिम्मक्वीत बन्धा गिमकेंच है।

नितिया रशमेनुत सन्वंगर में द्व महावित की कर्या भीर अभे या भार इनके तुल हा नाम केन या।

निर्देश भागवत, मध्य धीम तालु के समुतार महामनम् राज्य के गुळा । मार्गतर में इतके विता महामनिर्देश के कि विकास तित्तिर-१. कपोतरोमन के पुत्र। इनके पुत्र का नाम यहुपुत्र था। नामांतर तित्तिरि हैं। २. एक सर्प का नाम।
ये करयप के पुत्र थे। इनकी माता कद्र थीं। ३. एक
प्राप्ति का नाम। ये संगिरस कुलात्पत्र एक शाखा के प्रवर
थे। यसुर्वेट की एक शाखा तित्तिरीय नाम से प्रसिद्ध है।
इसके पादि याचार्य यही थे। इस शाखा का श्रन्य मधर
कािषमुवा था। यास्त्वस्य नाम के वेशंपायन के एक शिष्य
दारा यह शाखा निकाली गई। उसका शेप शंश मर
शिष्यां ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने
तित्तिरि पत्ती (तीतर) का रूप ग्रहण किया था इसलिए
उक्त शाखा का यह नाम पद्मा।

तिथि-१. एक गोत्र का नाम । २. करवप तथा क्रोधा की कन्या । ये महर्षि पुलह की खी थीं ।

तिमिंगल-एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर रहते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव ने इन्हें परास्त किया।

निमि-१. दुष प्रजापित तथा श्रासकी की कन्या। ये करमप की ची थीं। २. भागवत के श्रनुसार ये हुवां के पुत्र थे। दे० 'निम्म'।

तिमि वज-दशस्य के समकाजीन, एक वीर राजा जो मिनद वैजयंत नामक नगरी में रहते थे। ये शंकर नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। एक बार देवासुर-संधाम में हुन्द के विरुद्ध श्रसुरों की श्रोर से ये लट्ने गये। हुंज़ ने सहायता के लिए दशस्य की मुना भेजा। हुनसे लट्ने समय श्राहत हो दशस्य मृच्छित हो स्थ में गिर पड़े। उस समय नहीं चतुरता से केकेयी ने उनकी सेवा की। हसीलिय दशस्य ने केकेयी को दो श्रभी स्मित वर दिये। पर हसके बाद तिमिध्यज्ञ का क्या हुत्रा इसका पता नहीं चलता। तिमिध्यज्ञ का क्या हुत्रा इसका पता नहीं चलता।

के लिये किये गये यज्ञ में ये ऋत्विज्ञ थे। तिरिहेच आंगिरस् एक सुक्तदृष्टा का नाम। तिरहुत-वर्तमान मिथिला प्रदेश का एक प्राचीन नाम। तिरिद्र पार्शव्य-एक वैदिक कालीन राजा। सायणा-चार्य ने इनको पर्श का पुत्र कहा है। तिरिंद्र ने बल्स

्रकृत को बहुत साँ धन दिया था। तियद्य स्त्रांगरस्-सामवेद के द्वारा एक ऋषि।

तिलोक (गुनार)-एक असिद्ध वैष्णाय भक्ता ये सदैव संतर्धिया में तप्पर राखे थे। इनके विषय में यह कथा असिद्ध है कि एक राजा के वहाँ से इन्हें बहुत-सा काम मिला। संतर-सेता में व्यस्त रहने के कारण ये कार्य न कर सके। राजा ने इन्हें प्राण्ड्राइ दिया। इधर श्रीकृत्ण इनका भेप भारण करके सब गड़ने हे खाये। जब इसका पता चला नव राजा इनके पैरी पड़ा और भक्त ही गया।

तिलोत्तमा-एक घट्मरा का नाम। यह श्रारम्भ में एक साहारी थी पर श्रममय न्नान करने के श्रपराध में देने श्रप्यरा होने का शाप मिला। एसे जन्म देने का प्यय पुर श्रीर उपमुद नामक गणमों को विनाश करने का था। ये होनों माहै तिलोत्तमा के निये मर मिटे।

तिसिर (त्रिशिरस्)-४. एक राज्य का नाम। दूपव नामक राजस के चारमंत्रियों में से एक मंत्री। २.करवप श्रीर खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा हुआ था। ३. विश्ववसु श्रीर चया का पुत्र । इसका नाम विश्ववस्प भी कहा गया है । ४. मूर्तिमान ज्वर । गर्मी, सर्दी श्रीर पसीना, इसकी तीन अवस्याएँ थीं । ४. धनपति कुवेर का नाम।

तिसिरा-एक राज्ञसी का नाम । इसके तीन सिर थे । तीच्णवेग-एक राज्ञस का नाम । राम-रावण युद्ध में यह रावण की श्रोर से लड़ा था ।

तुंड-रावण पदीय एक राचस। राम-रावण युद्ध में इसे नल नामक वानर ने मारा था। मतांतर से यह नहुप द्वारा मारा गया। इसके पुत्र का नाम वित्रु था।

तुंबरु-ब्रह्मा की सभा में, नारद के साथ ईरवर का गुण-गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक ऋपि। ये करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे। इनकी खी रंभा थी। यह रंभा पर खासक हुये जिससे कुवेर ने इन्हें शाप देकर विराध नामक राचस में परिवर्तित कर दिया था। त्रेता में राम से युद्ध करने पर इसकी मृत्यु हुई और यह श्रपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। तंवूरा नामक वाद्य यंत्र के श्राविष्कारक यही थे। अतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य यंत्र का यह नाम पड़ा।

तुंबुर-तुंबरू का पाठांतर । दे० 'तुंबरु' ।

तुम-भ्रम्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम। तुजि-ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के एक कृपापात्र का नाम।

तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीचित के पुरोहित। उनका राज्याभिषेक इन्होंने ने ही किया था। इनके शिष्य यज्ञवचस् राजस्तंवायन थे।

तुरश्रवस-एक ऋषि। इन्होंने इन्द्र को मसन्न किया था। इनकी दी हुई हिन इंद्र ने स्त्रीकार की थी।

तुरष्क-एक प्राचीन राजवंश का नाम । भागवत के अनु-सार इस वंश में १४ राजे हुये । धन्यत्र ये तुपार नाम से भी पुकारे गये हैं । संभवतः श्राधुनिक तुर्किस्तान राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था ।

तुरु-एक राज्ञस । देवासुर-संधाम में यह हिरण्याच की श्रीर से लड़ा श्रीर वायु हारा मारा गया।

तुर्वे-एक राजा का नाम। यह मनु के घनुयायी थे।
तुर्वश-एक वैदिक राजा। यह प्राचीन राजा सुदास के
विरोधी थे पर इन्द्र की कृग से सुदास ने इन्हें पराजित
किया। इन्होंने इंद्र की वड़ी स्तुति की। ऋग्वेद में
इनकी इंद्र संयंधी स्तुति के कई मंत्र हैं। यदुतुर्वश के
पुरोहित कपव ऋषि थे।

तुर्वसु-राजा ययाति श्रीर देवयानी के पुत्र। राजा ययाति
ने इनके योवन से श्रपना वृद्धस्व परिवर्तन करना चाहा
था पर ये तैपार नहीं हुए। इस कारण उन्होंने शाप दे
दिया जिससे छुत्र, चामर श्रादि राजचिह्न इन्हें नहीं मिले
श्रीर ये न्होन्छों के श्रीपिति हुये। इनके वंशजों ने
श्रनेक स्थानों में राज्य स्थापित किए। यायु के श्रनुसार
इन्होंने पौरष दुष्यंत को दत्तक पुत्र के रूप में ब्रह्ण किया।
इनके वंशजों ने दिएण में पांड्य तथा चील श्रादि राज्य
स्थापित किये। श्रीप्त पुराण के श्रनुसार गांवार देश का

दुल्य वंश भी इन्हीं के वंश की शाखा थी। वायु, मह्मांड, गरुइ श्रादि के श्रनुसार इनका राज्य विस्तार तुरस्क (वर्तमान तुर्किस्तान) तक था।

त्रलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के **ञ्चनन्य उपासक, श्रौर राम-कान्य के सर्वश्रे**ष्ठ स्नष्टा । त्रशुभ मुहुर्त्त में जन्म लेने ग्रीर त्रसाधारण शिशु होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और माँ मर गई। वचपन घोर दरिद्रता श्रीर तज्जन्य कप्टों में वीता। छोटी अवस्था में ही साधुओं की संगति मिल जाने से राम-कथा पर श्रनन्य श्रास्था हो गई। योग्य गुरु ने इन्हें प्रकांड पंडित वना दिया। फिर ये एक योग्य कथा-चाचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। शादी हुई ग्रीर पत्नी में एदांत श्राशक्ति। एक वार जब वह इनसे विना बताये हुए धपने पितृगृह चली गई तो भरी-चढ़ी जसुना को सुर्दे के सहारे ते करके साँप को रस्सी सममकर उसके सहारे जपर चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने व्यंग्य कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे पाँव लौट पहे । घर चार त्याग दिया । तीर्थ-यात्राएँ कीं । भगवान राम के दर्शन प्राप्त किये। घूम-घूम कर रामभक्ति का प्रचार किया । हिंदू जाति और हिंदी साहित्य के अमृल्य रत्न 'रामचरित-मानस' के प्रखेता ये ही हैं। 'विनय-पात्रिका' इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। इनके श्रतिरिक्त कवितावली, गीतावली, गीवती-मंगल, जानकी-मंगल श्रादि श्रनेक कान्य-प्रंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके जीवन की सभी वातों के संबंध में केवल रामभक्ति को छोड़कर बहुत मत-भेद है। जनश्रुतियों और चमत्कारों ने मिलकर वास्तविकता को यहुत छिपा लिया है। २. एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । ये महाकवि तुलसीदास जी से भिन्न थे। ३. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त। इनका स्थान होशंगाबाद के पास था। इन्होंने घपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी।

तुलाधार-काशी के रहनेवाले एक वैरय। ये वड़े तपस्वी तथा ज्ञानी थे। जाजलि नामक एक श्रमिमानी वैरय का श्रमिमान इनकी सत्संग से छुटा था। मतांतर से जाजिल एक बाह्यण थे जिन्हें श्राकाशवाणी हारा तुलाधार से ज्ञान प्राप्त करने की श्राज्ञा हुई थी।

तुपार-कलियुग के श्रारम्भ में उत्पत्त होनेवाले एक राजा। दे॰ 'तुरप्क'।

तुपित-एक वेदिक देवगण का सामृहिक नाम । ये स्वायंभुव तथा स्वारोचिप मन्वंतर में हुये थे ।

तुपिता-वेदशिर मुनि की पत्नी। इनके पुत्र का नाम विभु था।

तुष्ट-हंसध्वज के महामास्य।

तुष्टि-दत्त की एक कन्या। दत्त ने धर्म को दस कन्यायें दीं थीं उनमें से एक यह भी थी।

तुष्टिमान्-कंस के भाई का नाम।

तुहुँड-१. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम को भीम द्वारा मारा गया। २. एक राज्ञस, को दनु का पुत्र था। तृतुज्जि-एक वैदिक राजा। इंद्र ने घोतन नामक राजा सं तुम तृतुज्ञि, वर्तस तथा दंशाणि को परास्त करवामा था। न्रस्याम-रे चितित्व, साधु तथा कुम्म के शबु थे। कुर-न्दराय मुनि का नामीतर। गृद्धि भवदस्यु के एक पुत्र का नाम। गुर्मा मन्दर्यु के एक पुत्र का नाम। गुर्मा मन्दर्या । गुर्मा मुन्मि-चेपिसा मुनोप्युल एक गोवसार।

तृत्वभाग-व्यापत पुलापत पुरु गांतरार ।
तृत्वभाग-व्यापत पुलापत पुरु गांतरार । इनके विशाल,
तृत्विद्ध-१, वेषु राजा के पुत्र का नाम । इनके विशाल,
तृत्विद्ध-१, वेषु राजा के पुत्र का नाम । इनके विशाल,
तृत्विद्ध-१, वेषु राजा के प्रमुखार थे वुप राजा के
तुत्र थे। इनकी गां प्रलंबुया थी। र.एक प्रत्यंत प्रमेनिष्ठ
प्रति जो हनपत में पांठवां के साथ थे। वे महीने में एक
गार जन में एक तिनका नुवोते थे चौर उत्तर्भ जो जल
क्षणकता था उसी को पान कर जीवित रहते थे,
इसी में इनका नाम गृज्विद्ध था। रे मतांतर से व्यास
का नामांतर। इन्होंने पांवासवें द्वापर में चेदों का विभाग
करते वेद्वास नाम से मसिद्धि पाई।

तुलासा मांगिरा-एक घ्वि । ये द्विण दिशा में रहते थे ।
तृणावर्त-एक राजस जो दंस का एक श्रनुचर था । दंस ने
एमें भी कृष्ण का वध करने के लिए गोनुल भेजा था । दशम
रहेंच' में इसकी कथा इस क्यार कही गई हैं: एक वार
वक्षीदा कृष्ण को गोद में लेकर दिला रही थीं । उसी
समय गृणावर्त वातचक का रूप धारण कर वहाँ श्राया ।
कृष्ण उसे देगते ही पहचान गये, प्रीर यह सोचकर कि
यहि में माता को गोद में रहुँगा, तो यह उन्हें भी मेरे
साथ ही उन्हों ले जायगा, जिसमें उन्हें दिशेष कष्ट होगा,

उन्हें गोद से उतार दिया। तृषावर्त कोध से भरा हुआ हथा गोका के गोप-गोपियों की खाँखों में धूल खोर फरेंद्र भरता हुआ धाया खोर छत्या को पाकाश में उड़ा हो गया। यशोड़ा गई देखकर बहुत घवड़ा गई। गोकुल से गोप-गोर्च भी कुला के लिए रोने-धाने लगे। कुला में गींभों भुवनों ता भार खपने उड़ा में धारण कर लिया, जिसमे तृषादर्ग में समझा कि संभवता उसने कोई घाड़ पींगे में उड़ा जिसा है खार उगमगाने लगा। उसने कुला भींगों में उड़ा जिसा है खार उगमगाने लगा।

उन्होंने प्रापने शरीर का भार बड़ा लिया। यशोदा ने

उसे इनना द्रयाया कि रोगें के मार्ग से उसके प्राण निवन गये। उसका अशिर प्राण नी एक शिला पर गिर पदा और इत्या उसकी द्वानी पर सेलने लगे। इस प्रकार इत्या के द्वारा नुगावने ना खेन हुआ।

ञ्चरा गला १८९ लिया छीर प्रपनी जिपन शक्ति से

तेर एक देवता। 'सुनार' नामक देवाँ में से एक वे भी थे। ने अस्थित- 1. ९४ इंद्र : इत्योंने पांतु-सुत्र नरदेव । शोकर - रस्म करण जिला था। २. गोकृष का पुर गोप। यह एका का परम निज्ञ था।

र्गहोतु-भादासम् व पुत्र था साम ।

गुल्य -पर खिच रा गाम !

र्निर्जाट १. जिला द्वारि के पुत्र का नाम । २. वैशेषायन के पर मार्ट्सा राम । पर गणा उपस्थिति ये सस्यमेश ुषे सुक्त उपस्थित थे ।

तीं तमीय महा जिला परंपता में बैछंपायन की माजवास्य आधा के जिल्हों का सामान्य नाम । इन्होंने तीतर पत्ती का रूप ग्रह्ण कर याज्ञवहत्य से पेद माप्त किया । दे वितिसरे तथा 'त्यास' । तेलक-शंतिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । तेलप-शंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । तेलप्य-१ धृष्ट पराशर-कुलोत्पन्न ऋषिगण का साम नाम । २. ग्रागिरा-कुलोत्पन्न एक अधिगण का साम यही नाम था ।

यहा नाम था। नोंडमान्–सुवीर राजा तथा नंदिनी के पुत्र। इनकी का नाम पदमा था जो पांट्य राजा की महिपी थीं पूर्वजन्म में रंगदास थे छोर वॅकटाचल की उपासना हे सुक्त हुये थे।

तोशलक-कृत्य के मामा कंस का एक दरवारी मझ योर कंस द्वारा धार्मत्रित होकर जब कृत्या मधुरा धाय मुख्कि बादि बन्य पहलवानों के साथ कृत्या से छ यह भी मारा गया।

त्यागी संत -एक प्रसिद्ध चैष्णय भक्त । इन्होंने श्र सर्वस्व स्याग कर भिचाटन द्वारा हरिभक्तों की सेवा मार्ग ब्रह्मा किया था ।

त्याच्य-भृगु तथा पोलोमी के एक देव पुत्र । त्योला-एक प्रसिद्ध वैदण्च भक्त । ये जाति के लोहार इन्होंने यपने वंश का मुख उज्ज्वल किया ।

त्रयी-सविता तथा मृश्नि की एक कन्या का नाम। त्रय्यारुण-१.त्रिधन्या के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा त्रिशंह विता। २. एक व्यास का नाम। भागवत में इनका केवल खरुण कहा गया है। दे० 'व्यास'। ३. दुरिह के पुत्र का नाम। दे० 'त्रय्यारुणि'।

त्रस्याहिए-१.दुरितत्त्य के पुत्र का नाम। एश्रिय होक वपस्या के प्रभाव से ये बाल्यास्य को प्राप्त दुए। इन रोमहर्पण से वेद तथा पुराणों की शिन्ना ली। रि पुराण में इनका नाम त्रय्यारुण कहा गया है। २.

त्रसद्-त्रसद्स्यु का नामांतर ।
त्रसद्स्यु (पोरुकुत्स्यु)-एक स्क्तद्रष्टा राजिष । इनके ।
पुरुकुत्म नव वंदी थे तभी इनकी माता ने सप्ती की ऐसी स्तृति की कि उनकी कृषा से पिता के समा मतापी पुत्र उत्पत्त हुया। पौरकुत्स तथा पौरकुत्स नाम से महम्वेद में इनका उल्लेख हुया है। ये गिरि के वंशज थे, शतएव इनका नाम गिरिष्तित हुया। रें के राजा थे। राजा दिवादास खीर सुदास पुरुवों के थे। दीर्घकान तक इनमें शुद्ध होता रहा पर पुरुकुत्स ममय नक यह युद्ध नमाप्त हो गया। त्रसदस्यु धुद्ध में श्रनग रहे। धाने चल कर कुरु खीर पुत्र हो गये थीर ये लोग 'त्रासदस्यव' नाम से प्रसिद्ध ।

त्रसदस्यु-माधाता का नामांतर । त्राचायिम्-वित्वामित्र कुलोत्पन्न एक गौत्रकार का न त्रिशद्शस्य-भवित्य पुराण के ध्यनुसार पुरुकुत्स के र इनके रूप में तील घोड़े लगते थे । इनका राज्य कृत

के दूसरे घरण में था। त्रिकतुत -1. मागवत के अनुसार राजा शुचि के पुत्र विष्यु का एक नामांतर। त्रिक्ट-१ तीन चोटीवाले एक पर्वत का नाम। इसी के एक शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका वसी हुई थी। २. एक पर्वत माला का नाम, जो दिच्या में मेरु पर्वत से श्रारम्भ होती है।

त्रिगुण-हिंदू शास्त्र के अनुसार सत्, रज और तम तीन गुण माने गये हैं। देवताओं में सत्, मनुष्यों में रज तथा राजसों में तम प्रधान रहता है। ये तीनों गुण चराचर सभी प्राणियों में पाये जाते हैं।

त्रिचल्-रुच के पुत्र का नाम।

त्रिजट-एक गृद्ध वाहाण। ये गार्ग्य कुल में उत्पन्न हुए थे। फावड़ा धौर कुदाल लेकर ये विचरण करते धौर ध्रपनी जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लष्मण से इनकी भेंट हुई थी। इनकी छी युवती थी। राम ने इनसे कुछ विनोद भी किया था। वाद में इस विनोद के लिये उन्होंने समा मांगी धौर इन्हें बहुत सी गायें दीं।

त्रिजटा-लंका की एक राचसी जो अशोकवाटिका में सीता की देख-भाल के लिये रक्खी गई थी। इसने स्वप्न में देखा कि रावण का नाश होगा। इसने ही व्यवस्था की थी कि सीता को कोई कष्ट न हो। इसका नामांतर

धर्मज्ञा था।

त्रित-इंद्र के एक भक्त । निरुक्त के श्रनुसार ये मंत्रद्रप्टा भी थे । इंद्र ने इन्हों के हारा धर्जुन को परास्त किया था । त्रिशीर्प धोर त्वप्रपुत्र भी इन्हों के हारा परास्त हुये थे । त्रित घोर गृरसमद कुल का संवंध भी मिलता है । च्यन्वेद में त्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया है । सायण के ध्रनुसार एकता, हित और त्रित को श्रान्त देव ने यझ में श्रविष्ट सामग्री को जल में फेंककर उत्पन्न किया था । एक वार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पड़े । उस कुएँ को श्रमुर ने पाट दिया किंतु श्रन्त में किसी प्रकार ये वाहर निकल श्राये । कुएँ में गिरने के विपय में श्रनेक प्रकार की कथाये मिलती हैं । श्रपने तीनों भाइयों में ये सबसे श्रिक श्रानी थे । इसलिये इनके भाई इनसे ईप्यां करते थे । इसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएँ में गिराये जाने की कथा भी प्रचलित है । कुएँ से सरस्वती की धारा वढ़ने पर ये बाहर निकल सके ।

त्रिधन्वन-वायु तथा भविष्य छादि के छनुसार वसु मनस के पुत्र पर मत्स्य छोर पद्म के छनुसार ये संभूति के पुत्र थे। भागवत में वर्णित छारक पुत्र त्रियंधन तथा ये एक ही

च्यक्ति थे।

त्रिधामन-१. एक ध्यास का नाम। ये वर्तमान मन्वंतर के दसवें स्थास माने गये हैं। २. शिव के दसवें श्रवतार का नाम। इन्होंने काशी में तप किया।

त्रिनाम-करयप तथा खशा के पुत्र का नाम।

त्रिनेत्र-निर्वृत्ती के पुत्र का नाम। घन्य पुराणों के घनु-सार इनका नाम सुनन, सुध्रम घथवा शम है। ये एक मतापी राजा थे।

त्रिपाद-ज्वर का एक नामांतर। यह तीन पैरोंवाला था।
ये तीनों पैर ज्वर की तीन श्ववस्थाओं गर्मी, सर्दी तथा
ुपसीने के घोतक हैं।

त्रिपुर-१. तारकासुर के तीन पुत्रों ने मर दानव द्वारा

तीन मायामय नगर वनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिपुर कहते हैं। तारकासुर के तीनों पुत्र--तारकाच, कम-लाच तथा विद्युन्माली—ने घोर तप किया। उन्हें ब्रह्मा द्वारा यह वर मिला कि तीनों भाई तीन स्वतंत्र नगर वसार्येगे। एक सहस्र वर्षी के वाद ये तीनों नगर एक में मिल जायेंगे। इन तीनों पुरों को जो एक ही वाए से नप्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा।तीनों भाइयों ने मिलकर सुवर्णमय, रजतमय तथा लौहमय नगर यसाये। ब्रह्मा की घीर तपस्या करके तारकाच ने हरि नामक एक पुत्र प्राप्त किया। इन वरदानों से निर्भय हो ये राचस मनमाने श्राखाचार करने लगे। सब देवता बह्या के पास गये । इंद्रादिक के प्रार्थना करने पर शिव चले। ब्रह्मा उनके सार्थी बने। तीनों पुरों के मिलने तक शिव ने प्रतीचा की। तीनों पुरों के मिलने पर शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर को नप्ट कर दिया। तभी से शिव का एक नाम 'त्रिपुरारि' भी पड़ा। दे० 'मय' तथा 'शिव'। २. सहदेव द्वारा त्रिजित एक राज्य। यह स्थान वतमान जवलपुर से ७ भील परिचम नर्मदा तट पर तेवर नाम से प्रसिद्ध है।

त्रिपुरदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा विष्टलनाथ जी के प्रिय शिष्य। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका सबसे प्रिय शिष्य माना है।

त्रिपुर सुंद्री-एक देवी का नाम। इन्होंने अर्जुन को वाण-विद्या की शिक्षा दी थी।

त्रिपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख भक्त, पैहारी जी के ८४ प्रधान शिष्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु अप्रदास जी के गुरुभाई।

त्रिवंधन-ग्रहण के पुत्र का नाम । दे॰ 'त्रिधन्वन' । त्रिभंगी-कृष्ण का एक पर्याय । मुखी वजाते समय कृष्ण की एक मुद्रा के श्राधार पर—जिसमें उनके शरीर में तीन भंग रहते हैं—श्रीवा, किट तथा पद—उनका यह नामकुरण हुश्रा है । दे॰ 'कृष्ण' ।

त्रिभिष्ट-एक गोत्रकार ऋषि।

त्रिभातु-भागवत के चानुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके पुत्र करंघम थे। त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा व्रिभानु एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं।

त्रिभुवन-स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों मिलकर 'त्रिभु-वन' नाम से प्रसिद्ध हैं।

त्रिमूर्ति–१ व्रष्ण, विष्णु तथा शिव का समप्टि सूचक नाम् । २. इंड प्रमती का नामांतर । त्रिमृधन–रावण के एक पुत्र का नाम ।

त्रिलोचन-१ ज्ञानदेव तथा नामदेव के प्रधान शिष्य,
एक प्रसिद्ध वेंग्णव ध्याचार्य। इन्हीं की परंपरा में
श्रीवरूलम हुये थे जिन्होंने विष्णु स्वामी सम्प्रदाय
का नये सिरे से संस्कार कर 'पुष्टिमानं' की साधना
का प्रचार किया था। कहा जाता है कि भक्तों की सेवा
करने के लिये इनको एक मृत्य की धावरयक्ता हुई। स्वयं
भगवान इनके यहाँ मृत्य बनकर इस दार्त पर नौकर हो
गये कि चाहे वे जितना भी खायें इन्हें दिकायत नहीं
होगी। बहुत दिनों तक उन्होंने नौकरी की। धीरे-

चीरे उनरा भोजन ६७ सेर हो गया। उनकी पर्वा ने यह बाग अपनी परोसिन में कह ही। उसी िन सगरान शन्तध्यान हो गये । इनको यहुत छाम हथा । एन्होंने बाद-जल ही छोद दिया । बन्त में प्ताकार्यवाणी हुई कि 'खन्न-जन्न बद्दरा करो में ही तुन्हारे यहाँ नीहर पनहर शाया था।' यह सुनकर सारा शहर सुत गया। इनको घौर भी दुःख हुआ कि भगवान दं शाने पर भी ये उन्हें पहिचान न सके। २. एक प्रसिद्ध बैप्राय भक्त। ब्रिबनी-एक ऋषि का नाम । ब्रिवद्र। कंप की दासी कुटजा का नामांतर। दे० 'कृप्ण'। त्रिविक्रग-१. विष्णु का एक पर्याय । विष्णु के वासन अव-सार के लिये यह नाम साता है, जिसमें उन्होंने तीन पग में रानं, गुयु शीर पाताल लोक नाप लिए थे । मतांतर में किए। के ये तीन पग उदय, मध्य शीर धस्त काल के प्रतीक हैं। एक अन्य मत से ये अग्नि, वायु तथा सूर्य गुप्त के पोतक हैं। दे० 'वामन', 'विष्णु' तथा 'वल'। २०

्मण्यतानीन भक्ते में रगते हैं। बियुश् एक प्यास ।

त्रिपुरा एक प्यास । त्रिविमी(-बीधीराज प्रयाम में संगा, यमुना खौर खदरय सर-्रम्पी के संगमस्थल का पर्याय । त्रिचेद कुरम् रात लोहित्य-त्र्याम जयंत लोहित्य के

एक प्रिविद् वैप्राव भक्त । नामाजी इनका नाम प्रमुख

्तित्य का नाम । ब्रिह्मिन-नामम मन्दंतर के छुँद ।

विशिष्टस्-१. विषयवृत्तु तथा चवाका के पुत्र । मतांतर से
ये प्यत्र के पुत्र थे खीर इनका नामांतर विश्वस्प था ।
इंद्र ने इनदा क्ष्म विया था । देव व्यस्त्र स्था ।
दंद्र ने इनदा क्ष्म विया था । देव व्यस्त्र स्था विश्वस्प ।
देव के इनदा क्ष्म विया था । देव व्यस्त्र स्था विश्वस्प तथा
को एक पुत्र । ४. दूषण राजम के चार मंत्रियों में से
एक । राम द्राम इसमा चया हुखा ।
विशिष्टस्य स्थाप्त्र-एक मंबद्द्या ।

जिस्तुन्य त्याप्ट्र-एक मयद्या । जिसीप रायण्या एक पुत्र । इसको छतुमान ने मारा या ।

बिसानु (बिलारि)-गोभानु के एक पुत्र का नाम । बिस्सर-एउ राज्य का नाम बिसके नीन सिरु थे । इसे ृसस में मास था ।

िन्तर्गा अपण ये यंत्र पुर की यासी। क्षणोकवादिका में ृदिनी मीता ती यह भी एक रित्तर थी। विकास कार के साथ लीक जाए के उन्हें करोला के स्ट

शिर-सरहार थे बाद और जायर के पूर्व कानेवाले एक पुर्व का कार्त । इसी दुन में राम का व्यवतार हुवा। इसमा कृत १,२१६,००० वर्ष माना गया है।

वेशन-देवेतमम् ये एत् दाम् । यद संभवनः प्रित्त के ुमेर्वेदी थे । वेतुर-विद्वरी के एक साजा ना नाम । सुविविद्य के सजन

्रेष परा के समय सहदेश ने इन्हें मारा था। भेर्षा-विद्युत्त शाहत । एवं निश्च इसके विता का यक्त का जमके भाग कर वाटा तय पर करापति के पास मात्र विद्युत्त विद्युत्त भी देवहरू दाला।

छतिर (इपरोत्तार) तित्र तेष्ठ प्राप्तार का नाम।

इनका स्थान गोदावरी तट पर था। गौतम की प्रार्थना है ये पृथ्वी पर श्राये थे।

च हुन्या पर आन च। इयज्ञी-तीन र्यांसवाली रावण की एक राजसी दासी। ए श्रशोक वाटिका में यंदिनी सीता की देख-भाल के जिन् नियुक्त की गई थी।

स्याहरण्-श्रित के वंशज एक व्रतार्षि का नाम । त्वष्टा-विश्वरूप के पिता, द्वादश श्रादिस्पों में से ग्याहरें

चादित्व तथा नेत्र के अधिष्ठाता देवता । विराट-पुरा की दो आँखों के दिव श्रलग-श्रलग उत्पन्न होने पर लोकपात त्वचा ध्रपने धंश से चन्नु के साथ ध्रिधदेवता स्वत्त उसमें प्रविष्ट हो गये । इनके पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोहित थे । इंद्र द्वारा इनकी हत्या होने पर अपनी जा से उन्होंने वृत्र नामक देत्य को इंद्र के रात्रु के रूप में उत्पन्न किया ।

त्व पटाधर-शुकाचार्य के एक पुत्र का नाम । यह असुरों है पुरोहित तथा श्रत्यंत धर्मनिष्ठ श्रीर तेजस्वी थे । त्वप्ट्रा-देवताश्रां के प्रधान शिल्पी । देवताश्रां के पद्म तथा कृतिश श्रादिसव प्रकार के शस्त्र-निर्माण में कुशल, ये जीवन, जीवनीशक्ति श्रीर जननशक्ति के दाता थे । मृतुष्य, पर्य श्रादि सकल प्राणियों के ये निर्माता कहे गये हैं । इनशे समग्र विश्व का स्वामी गुरु, नायक श्रीर श्रीर का उत्पृष्ट-

कर्ता कहा गया है। ये श्रापने मक्तों की रक्ता करते हैं। इसी प्रकार की विविध शब्दावली से इनकी प्रशंसा शत-पथ माल्या में की गई है। वेदों में बहुधा ये इंद के विरोधी के रूप में विश्वत हैं। श्राभगणों से इनका प्रतिष्ठ संबंध था। इनके पुत्र का नाम विश्वरूप या त्रिशिर था, जिसके तीन सिर, हुः श्रांख श्रोर तीन मुख थे। स्वष्टा की

कुमारों की उत्पत्ति हुई। पुरागों में खप्ट्रा खीर विख् कर्मा एक ही व्यक्ति कहे गये हैं। द्वादश खादित्यों बीर रहों में एक का नाम त्वप्ट्रा था। त्वाप्ट्र-त्वप्ट्रा के पुत्र का नाम। विश्वरूप का पैतृक नाम

कन्या सरग्यु विवस्वत को व्याही थी इसी से प्रतिवर्गाः

भी यही था। त्वाप्ट्री-स्वष्ट्र की कन्या। ये खादित्य को व्याही थीं। यही श्वरियनीकुमारों की माता थीं। इनका नामांतर सरग्यु है।

दंड-१. एषवाकु के स्रयोग्य पुत्र। यह जन्म से मूर्ज तथा उन्मत्त थे। इस कारण पिता ने इन्हें दूरस्थ विषय सीर शेवल पर्वत के बीच में एक मदेश दे दिया था। वहीं मधुमत्त नामक नगर बसाकर ये रहते थे। इस नगर का नामांतर मधुमत है। उसनस् शुक्ष इनके पुरोहित थे। दीर्बकाल तक ये स्रविवादित सीर जितेंद्रिय रहे। पुर वार स्त के महीने में ये भागंव के स्नाश्रम में गये। वह

ध्यपने सुरुक्तं कन्या ध्यरजा को देखा धीर कामातुर हो गये। ध्ररजा ने ध्यपने को गुरु बहन कहकर पिता की ध्याजा के लिए इनसे याचना की किंतु इनहोंने उससे यनागरार किया। ध्रापि को जब सारा वृत्तांत ज्ञात हुस्स वय उन्होंने ध्याप विकास कर सम्बद्धा स्टूब्स्

नय उन्होंने श्राप दिया कि यह राजा खपने राज्य सहित नष्ट हो जाये। एमा याचना के लिए इन्होंने इंब है श्रादेश से श्राश्रम के पास ही १०० वर्ष तक तपस्या की। श्रापि दिवंगत हुए श्रोर इंद्र की श्राज्ञा से १०० योजन पर्यंत (मतांतर से ४०० योजन) च्यापी वह प्रदेश श्रना-शृष्टि के कारण श्ररण्य हो गया। तव से उस प्रदेश का नाम 'दंडकारण्य' हो गया। र.तृत्र के भाई कोध-हंता के श्रंशावतार, विदंड राजा के पुत्र तथा मगध के राजा। इनके भाई का नाम दंडधार था। भारतशुद्ध में दुर्योधन की श्रोर से लड़ते हुए ये श्रर्जन हारा मारे गये। ये द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। ३. एक पांडव-पचीय राजा जिसे कर्ण ने मारा था। ४. उत्कल के तृतीय पुत्र जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। ४. श्रायु के चतुर्य पुत्र। ६. सूर्य के एक पांपद। ७. कुवलाश्व के पुत्र। दे० 'चंदाश्व'।

दंड श्रीपर-तेत्तरीय संहिता में एक वत के संबंध में इनका उल्लेख हुआ है।

दंडक-१ एक दस्यु। कोई पाप ऐसा नहीं जो इसने न किया हो। एक वार एक विष्णु-मंदिर में चोरी करने गया। वहीं सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। २. इच्चाकु के पुत्र। दे॰ 'दंड'।

दंडकवन-एक प्राचीन वन। विध्य-पर्वतमाला से गोदावरी तक इसके होने का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र ने अपने वनवास का अधिक समय यहीं विताया था। उस समय यहाँ कितने ही ऋषियों के आश्रम थे, तथा राचसों का उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचंद्र ने स्वय ही कितने ही इस प्रकार के राचसों का वध किया था। यहीं शवरी नामक एक भीलनी के वेर उन्होंने खाये थे, सूर्पणखा के नाक-कान काटे गये थे तथा सीता-हरण हुआ था।

दंडकार-एक चोर। विष्णु पंचक व्रत करने से इसकी मुक्ति हुई।

दंडकेतु-एक पांडव राजा। भारत युद्ध में ये पांडवों के पन्न में थे।

दंड गौरी-एक चप्सरा।

दंहधार-१. मगध देश के गिरिवज के राजा। यह कोध-वर्धन नामक राजा के ग्रंशावतार थे। ये एकस्थी श्रीर हस्य युद्ध में वढ़े निपुण थे। मारत-युद्ध में दुर्योधन की श्रोर से लढ़ते हुए ग्रर्जुन के हाथ से मारे गये। २. पांडव प्रज्ञीय एक चैय राजा। कर्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। ३. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। ४. पांचाल देशीय एक चित्रय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण द्वारा मारे गये।

दंड नायक-सूर्य के वाम-भाग में रहनेवाले इंद्र। यह दंड नीतिकार थे, श्रतएव इनका नाम दंडनायक पहा।

दंडपाणि-१.भागनत के अनुसार वहीनर के पुत्र । वायु के अनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पीड़क वासुदेव के पुत्र । इनके पिता को जब कृष्ण ने मार ढाला तो इन्होंने महेरवर नामक यज्ञ किया था जिससे शिव इन पर प्रसप्त हुए और इन्होंने उनसे कृष्ण के नाश का उपाय पूछा था। इससे टरकर कृष्ण द्वारका चले गये

श्रीर वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया जिससे अपने नगर श्रीर सब लोगों सहित यह नष्ट हो गया।

दंडभृत्-एक चत्रिय वीर । राम के अरवमेध यज्ञ के समय जब रात्रुष्न अरव की रत्ता के लिए चले थे तब उनके साथ यह भी गया था ।

दंडश्री-वायु के चनुसार विजया के पुत्र । दे० 'चंढश्री'। दंडी-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. मृगु कुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार । ३. संस्कृत के एक विख्यात कवि गद्य लेखक तथा रीतिग्रंथ-प्रणेता । इनका जन्म छुठ्वीं तथा सातवीं शताब्दि के लगभग हुआ था । संभवत: ये विदर्भ देश के निवासी थे। विद्वानों का छत्तमान है कि ये घर-वार छोड़कर संन्यासी हो गये थे और टुंडी इनका नाम नहीं चिल्क उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे शौर वर्षा के चार मास एक स्थान में निवास करके ग्रंथ-रचना करते थे। 'दशकुमार-चरित' श्रीर 'कार्व्यादश' बोमासे में ही वने। वर्षा समाप्त होते ही ये फिर अपने अपूर्ण ग्रंथ को छोड़-कर चल देते थे। यही कारण है कि इनके बहुत से प्रंथ श्रादि श्रीर श्रंत के स्पष्ट संदर्भ से रहित हैं। इनके मुख्य ग्रंथ हैं: (१) काच्यादर्श, (२) दशकुमार चरित, (३) छुंदोविचित तथा (४) कलाप-परिच्छेद । इनकी कविता के संबंध में मिसद है-कविदंढी कविदंढी कविदंढी न संशय, ''जाते जगति वाहमीको कविरित्यविधाभवत्, कवी इति ततो व्यासे कवयस्विप दंहिनि "।। काव्यादर्श में इन्होंने शूदक के मृच्छकिटक से एक श्लोक उद्धृत किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शूदक के वाद हुए थे, कवि राजरोखर ने इन्हें उद्धृत किया है अतएव सिद्ध है कि ये राजशेखर से पहले हुए। राजशेखर का समय ७६१ई०माना गया है। सम्मट ने भी खपने कान्य-प्रकाश में इनका उल्लेख किया है।

दंडी मुंडीश्वर-शिव का एक अवतार। यह अवतार याराह करूप के वैवस्वत मन्वंतर की सातवी चौकड़ी में हुआ था। इनके चार शिष्य छुगल, कुंडकण, कुंमिड और अवाहक मसिद्ध हैं।

दंतक्रूर-एक वीर जिसे परशुराम ने मारा था। दंतवक्त्र-करुप देश के राजा का श्रंशावतार। इनके पिता बृद्धशर्मा तथा माता श्रुतदेवी थीं। राजस्य यज्ञ के समय सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। इनका नामांतर वक्षदंत है।

दंतिल-मतंग ऋषि के पुत्र तथा कोहल के भाई। दंद्रशूक-एक सर्पराज । यह कोधवश का पुत्र था। दंभ-१. एक दानव । यह विश्वचित्त का पुत्र था।

मत्य के श्रनुसार श्रायु का पुत्र ।
दंभोद्भव-एक श्रमिमानी राजा । इन्हें श्रपने ऐरवर्ष का
इतना श्रमिमान था कि ये श्रपने समान किसी को भी
नहीं मानते थे। एक वार इन्होंने त्राह्मणों से यह पूछा
कि पृथ्वी पर मुक्तसे बढ़कर कोन हैं। ब्राह्मणों ने कहा
कि यह बात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि वही
सबसे बढ़े माने जाते हैं। यह मुन श्रपना दल-पल
लेकर इन्होंने नर-नारायण पर चढ़ाई की, पर इन्होंने
इन्हें परास्त करके इनका गर्व नष्ट कर दिया।

दंभों लि-ह्यान्य के पुत्र । गाले ये ध्याम्य-कुल में उत्पत्त हुये थे; पर धार्म चलकर जब पुलह ने इनके पिता दक्त्य की पुत्र मान लिया तथ से ये पीलह हो गये । दंश-एक राज्य । महाभारत के धनुत्यार इसने एक बार भूगु मुनि की भी या धपहरण किया जिससे उन्होंने यह शाप दिया कि यू कीटि-योनि की प्राप्त हो । फलतः यह खलके नाम का कीटा हो गया । बहुत प्रार्थना करने पर यह सारवायन मिला कि मेरे वंश में उत्पत्त होने वाले राम

साम्यासन मिला कि नर वश में उसके होने बाब राम के हाम तेरी मुक्ति होगी। एक बार कर्ण के युद्धविद्या के गुरु परमुसम जी उसकी जीव पर सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय वह कीशा कर्ण की जीव का रक्त चूसने समा जेकिन हम दर से कि कहीं गुरु जम न जायें पह दस से मस नहीं हुई। जमने पर कोध पूर्ण नेत्रों से कीटे

हम कारने इस दर जा के कहा चुछ जा ने जान नह हम में सम नहीं हुये। जगने पर क्रोध पूर्ण नेत्रों से कीड़े की लोग देखा जिसमें यह भरत हो गया और अपने पूर्व कप को प्राप्त हुता। फिर इसने अपनी सारी गाथा कह

मुनाई। दंश को कीदें के रूप में शुकर की भौति श्राकार था जिसके बाठ पेर धीर शनेक तीरण दाँत थे। श्रानु-भ्या और मदालमा के पुत्र श्रानक दूसरे थे। दे० 'क्षानक'।

र्देष्ट्रा-करयप तथा कोधा की कत्या खीर पुलह की खी।
देश-१ एक प्रजापित । सती हनकी पुत्री थी। २ एक
विश्वदेव । ३ खीगरस् कुलोग्पत्त एक गोदकार् । ४ सीगरा तथा सुरुषा के देवपुत्र । १ सुगु तथा पोलोमी
के देवपुत्र । ६ याकाल के पुत्र । ७ देवातिथि के पुत्र ।
वास तथा विष्णु में हनशे प्रकातिथा भागवत में फरच

नर्ते गया है। देज कात्याय[न खात्रेय-शंग बाञ्चत्व के शिष्य।

४६ जर्यतः लोहित्य-कृष्णगतः लोकितः के शिष्यः। ४६ पितर-तित्तीय संदिताः में ६६ प्रजापित के पुत्रः इस ं नाम से पुरारे गये हैं।

दत्त सायभि-दत्त के एक पुत्र । ये चाचुप मर्थन्तर में प्रकट हुये । इनकी माता सवता थी । यह नवम मनु थे । इनका नामीनर रोहित था ।

द्विग्ण-प्राप्ती प्रीर स्विकी बन्या । यह यह को त्याही
भी रिनमें सुपित के याम पुत्र हुने । यह द्विणा के
भाई थे पर विष्यु के प्रातार थे । एस कारण द्विणा ने
लाभी होतर जन्म-मण्या रिना । एक बार ये सभा के
मामने कृष्ण की मोद में थेट गई जिसमें राष्ट्र हो उन्होंने
एवं निराप दिया । तब ये मणा के पास चनी गई ।
देन-मांभिक्ति के पुत्र । मांचीपनि बन्तमम प्रीर कृष्ण के
गुर थे । एत की एट बार पंचान नामक देख उठा ले
माम भी गंग या भारणकर मसुद में रहने नगा । गुरुदिवा ने स्वा में माई वन में सुन्न का उत्तर करने
मा प्रा । भी हुना ने समुद्र में गीता नगावर एस गएन

का का तिया कीर गुर-तुष्रका द्वार स्थित। जीव-स्थ पंचारत को सारसर दसरी। हहियों से पीचाल्य जासक सीर कराया । देश पिचालों कीर सिदियलों।

पुल स्थापन एवं कृष्णि। सर्वयञ्ज में यह होतृ नामक व्यक्तिय थे।

र्दनीति-द्वाग्य योग भनि ने प्रमा

द्धि क्रावन-मरीचि गर्भ देवों में से एक। ऋग्वेद में इनका सुक्त है।

द्भिमुख-१.राम सेना के एक बीर यानर। यह सोम हे पुत्र घोर गम्भीर शकृति के योदा थे। जिस समय वे राम-सेना में भर्ती हुये वृद्ध हो चुके थे। राम हे प्रश्नमेध यज्ञ में शतृत के साथ घरवरचा की सेना हे साथ यह भी थे। २. एक मिसन्द सर्प जो करगप तथा कन्न के पुत्र थे।

द्धिवाहन-१.शिव के एक श्वतार । वाराह करन के वेंक स्वत मन्वंतर की श्वाटवीं चौकटी में विश्वष्ट शोर त्यार की सहायतार्थ ये प्रकट हुये थे । इनके चार पुत्र थे— कपिल, श्वासुरि, पंचशिक शोर शाल्यल पूर्वक । ये चारे महाभोगी थे । २. मत्स्य तथा वासु के श्वनुसार शंग वे पुत्र । द्नायु-१. दे० 'रनु' । २. दन्न प्रजापति शोर श्वारुक्र के

कन्या और करयप की सी।
दनु-दन्न प्रजापित तथा धारुकि की कन्या, करयप की स् तथा दानवों की माता। वृत्रासुर इन्हों का पुत्र था जि द्धीचि की हिंदुयों से निर्मित वन्न से इंद्र ने मारा था मतांतर से विचर, वल, वीर और वृत्र नामक दानवों व माता दनायु थीं। एक दूसरे मत से दनु ने वातार्प नरक, वृपवर्ग, निकुंभ, प्रलंब तथा बनायु धादि थ दानवों को जन्म दिया। वास्तव में दिति (देत्यों की माता

द्जु थार दनायु ये तीनां ही करयप की खी खीर याव देत्य-दानवां की जन्मदात्री थीं, जिन्होंने देवताथां से यर वर युद्ध किया। कई हार-जीत के वाद खंत में ये म गये। द्जुपुत्र-एक मंत्रदृष्टा। दे॰ 'करयप'।

द्भीति-एक गृहस्य। यह इंद्र के कृपापात्र थे। इन प्रार्थना से इंद्र ने चुसुरि तथा धुनि का वघ किया थे श्रन्य तीस सहस्र दासों का नाश किया। श्ररिवनीकुमा की भी इन पर कृपा थी।

द्म-१. विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई
२.भागवत के श्रनुसार मरुत के श्रीर विष्णु श्रादि के श्रः
सार नरिप्यंत के पुत्र। ३. श्रंगिरा-कुलोत्पन्न एक श्रापि
४. श्राभृत रजस् देवों में से एक।

दसघोप-चेदिराजे शिशुपाल के पिता थाँर कृत्य के फूफ दसन-१.एक मापि। इनके खादीवाँद से विदर्भराज में के दस खादि चार संतानें हुई। २. विदर्भराज भीम एक पुत्र तथा दसयंती के भाई। ३. पीरव के पुत्र त दुर्योघन-पंजीय एक जित्रय चीर। ४. खंगिरा तथा सुरु के पुत्र। ४. भरहाज के पुत्र। एक राज्य। भ्रुगुपर पुलोस ने इसे पाला था।

द्रमनक-एक दानव। मस्यवतार में विष्णु ने हमें चैत्र हैं चतुद्देश को पृथ्वी पर गिराया। भगवान के रण्यं प्रभाव में यह मुगंधित तृष्णु रूप से पृथ्वी पर गहा। द्रभवाण-प्रगिरा वृत्त के एक प्रवर। नामांतर चमदाण द्रया-दण की एक बन्या तथा करवप की की। इन्या-दण की एक बन्या तथा करवप की की। इन्यामय नामक एक पुत्र था। यह वही धमंदरायणा ध द्रद-एक वार्डाकराजा जो मारत युद्ध में दुर्योगन के प

में थे। वर्तमान कारमीर के उत्तर दर्दिस्तान नाम का प्रदेश इन्हीं का था। यह चत्रिय जाति श्रागे चलकर म्लेच्छ हो गई थी। द्रि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप। द्रियीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राज्स का पुत्र। विष्णु तथा वायु आदि में इनको म्त्रभिजित कहा गया है। द्रीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे। दुर्दुभ-एक बाह्यए । ये गोदावरी तट पर स्थित प्रतिप्ठान नामक नगरी में रहते थे। द्प्-धर्म के पुत्र। इनकी माता का नाम उन्नति था। द्पेर्एसि-एक राजा जो कारुप राजा के पुत्र थे। द्भेक-भागवत् विष्णु तथा बहाडि स्रादि के स्रनुसार श्रुजातरात्रु के पुत्र। वायु में इनको दर्शक कहा गया है। द्भेवाह-एक ऋषि। ये अगस्य कुल में उत्पन्न हुये द्भि-एक ऋषि । इन्होंने सातों ससुद्रों से यह प्रार्थना की कि तुम लोग एक तीर्थ उत्पन्न करो श्रीर उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर अर्धकील नामक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया। द्वो-राजा उशीनर की खी। द्विन-राजा उशीनर के पुत्र। दशे-१. कृष्ण और मार्तिदी के पुत्र। २.धाता नाम के एक श्रादित्य के पुत्र । इनकी माता का नाम सिनवाली था । दश्रॅक-वायु के अनुसार विवसार के पुत्र। द्श्नीय-मणिभद्र तथा पुरायजनी के पुत्र। द्शांह-मत्स्य के अनुसार ये निवृती के पौत्र थे। मत्स्य के श्रनुसार इनके पिता विदृस्थ थे। द्ल-१. श्रयोध्यापति, इच्चाकुवंशीय एक राजा । इनके पिता परीचित थे। इनकी माता का नाम शोभना, था। राजा पारियात्र के पुत्र थे। भविष्य में इनका नाम दल-पाल दिया हुआ है। भागवत के अनुसार इनका नाम वल है। पारियात्र श्रीर परीचित एक ही थे। २. करयप तथा दनु के पुत्र। द्लवाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। मासी नाम की इनकी दो कन्याएँ थीं। दलेपु-दे॰ 'चलेचु'। द्वशतु-गौतम नाम के शिवावतार के पुत्र। द्शाग्व-ग्रांगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि । ऋग्वेद में नवग्व के साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ। इंद्र द्वारा इनकी रजा की जाने का भी वर्णन है। श्रंगिरा-कुल के श्रंदर इन्होंने श्रपना श्रलग कुल चलाया। दशज्योति-सुभ्राज के पुन । एक देवता । दशद्य-एक वैदिक राजा। इनका तुत्र के साथ द्वंद्व युद्ध हुया। अंत में इंद्र ने दोनों की रचा की थी। दशमा-मला को एक मानस कन्या। द्शन्नत-एक वैदिक राजा। श्वरिवनीकुमारों ने इनकी रक्षा की थी। ये इन्द्र के भी कुपापात्र थे। दशशिप्र-भ्रायेद के भ्रनुसार इन्द्र इनके यहाँ सोमरस पान कर प्रसन्न होते थे।

दशारि-भविष्य के अनुसार निरावृती के पुत्र। श्रम्यत्र इनका नाम दर्शाह दिया हुआ है। दशाणा-गांधारराज सुवल की कन्या तथा धृतराष्ट्र की पत्नी। दशादर-एक देत्य। यह वरुण लोक में रहता था। दशारव-इष्वाकु के सौ पुत्रों में से दसवें। यह माहिष्मती नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मदिरास्व था। दशोगि-पणी से इनका जव युद्ध हुन्ना था तव इंद्र ने इनकी सहायता की थी। ऋग्वेद के एक मंत्र के भनुसार दशोणि व्यक्ति का नाम नहीं है। दशोएय-इंद्र के कृपा पात्र, एक वैदिक व्यक्ति। द्स्यवेवृक-एक वैदिक न्यक्ति । यह नाम दो व्यक्तियों का सा लगने पर भी एक ही व्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी उदारता का उल्लेख है। यालखिल्यों के सुक्त में भी इनका उल्लेख है। इनके पिता का नाम पूतवतू तथा माता का नाम पूतव्रता था। द्ख्र-ग्रश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के श्रंशा-वनार थे। दहन-१. द्वादश रुदों में से एक। इनके पिता स्थाण तथा वितामह ब्रह्मा थे। २. कुमार कार्तिकेय का एक श्रनुचर । दाँत-१. विदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के भाई। २. एक ऋषि। इन्होंने भद्रतनु नामक बाह्यण में काम, क्रोध, लोभ चादि का चाधिकार देखकर उसे इन सवको छोड़ने का उपदेश दिया था। दाकव्य (दाकायन)-वशिष्ठ कुलोलन्न गोत्रकार ऋषि गण्। दात्तपाय-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। दान्तायग्-एक राजमालिका का नाम। इसमें होनेवाले राजागण संस्कार-विशेष के कारण बाह्यण काल पर्यंत वड़े ऐरवर्यशाली थे। दानायण शब्द का अर्थ सोना किया गया है। दान्तायणों ने शतानीक को सोना दिया था। दान्तायगी-सती का नामांतर। दान्ति-श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । दान-पारावत तथा सुखेदवों में से एक। दानपति-धक्रुर का नामांतर। दामश्रंथिन-राजा विराट के यहाँ श्रज्ञातवासी नकुल का दामघोपि-शिशुपाल का नामांतर । दारुक-१. कृष्ण के सार्थि का नाम । २. वैवस्वत मन्वंतर में एक शिवावतार । ३ एक राचस । दारुकि-कृष्ण सारिथ दारक का पुत्र तथा प्रयुक्त का सारिय । दारुग्-करयप तथा श्ररिष्टा के पुत्र । २. गरुड़ के पुत्र । दान्य-ऋग्वेद की एक ऋचा में इनका उल्लेख दुया है। दालिक-एक ऋषि । वायु के ब्रनुसार ये व्यास की ब्यक्-शिष्य परंपरा में रधीवर के शिष्य थे। दालिभ-यक का पैतृक नाम । दालभ्य-१.द(भ्यं का पर्याय । यह केशी, यक तथा चेकितान का पैतृक नाम है। २. उत्तम मन्यंतर में सप्तिपयों में से एक । ३. धुमस्सेन के मित्र । दावसु श्रोगिरस्-सामवेद के एक मंत्रद्रष्टा ऋपि।

द्याम् एक पाचार्य । ये घारणि के समकालीन थे । द्मशाई-मधुरा के एक पीराणिक राजा । यह शिवन्तुति के प्रभाव में पायनहित हुवे। दालाई व्योम का पैतृक

दाशर-एर तपर्या । यह शरलोगा के पुत्र थे । मगध देश में एर पर्वत पर रहते थे। शरलोगा की मृत्यु होने के यात ने जोनमान हो गये। इनके पास शक्षिवेव प्रकट हुये। यह एर वर्ट्य के मृत्र पर शासन जमाये बैठे रहा बरते थे। एप्ति देवना ने इनको यर दिया। कंदय गृह पर शायन जमाये नहने के कारण इनका नाम 'कंदव दाशूर' प्रसिन्त हुया । वनदेवता के प्रताप से इन्हें एक पुत्र हुआ जिसे इन्होंने जानीपदेश दिया था।

दिटि-मूर्य के मंधी तथा एकादश रहाँ में से एक। इन्होंने एक बाताण का सिर काट डाला था और सूर्य के माविध्य में याने के फारण इस पाप से मुक्त हुये। गुर्व के रूप के शहभाग में सेवक के रूप में इनका स्थान

दिलीयम अवित्य के श्रानुसार मनुवंशी दशस्य के पुत्र । इन्होंने २४७००० वर्ष राज्य किया ।

दिवंजय-उपार्था तथा भद्रा के पुत्र।

दियापर-१. गरुव के एक पुत्र । २. भागवत के श्रनुसार भानु राजा के पुत्र और सहदेव के पिता। मतांतर से ये मतिष्युद् प्रथमा प्रतिष्योम के पुत्र थे। लोक में यह शब्द पूर्व के पर्याय रूप में प्रसिद्ध है।

दिवरपति-रीप्य मन्यंतर में होनेवाले एक हुंद्र।

दिचि-सम्बदेवों में से एक ।

दिखिरश-भागपन के शतुसार रानपान के पुत्र । इनके पुत्र मा नाम पुत्रस्य था। यायु तथा मरस्य के श्रमुसार ये द्विमारन के एव थे। विष्णु के अनुसार इनके पिता का नाम पार कीर पुत्र का नाम धर्मस्य था। दिशील र-पिण्यु के शतुसार लंबीदर के पुत्र । नामांतर

ध्यमेनक ध्रयपा निविजक ।

दिव्य वायु के अनुसार सायन के पुत्र। अन्य पुराखों में इतमा नाम यांचक याच्या दिप्यांचक दिया हुआ है। दिल्यभाष्ठ-पुरुष्या श्रीर दर्वेगी के एक पुत्र। दिव्यमान-पागवत देवी में से एक।

दिरुषांभक देव 'दिन्य'

दिव्या पुलोमा नी यन्या गया भृगु की सी। द्या देवी पारदीप नियामी गता दिवेदास की दियोदाम ने इनका वित्राह रूपदेन के राजा विक्रमेन में थिए हिला, पर विवाह का लग्न उपस्थित होते ही ये गर गये। गय इनका विवाह क्यमेन सजा में निरुवद हुए। पर गठ भी लग्न चाते ही सर गये। इस प्रचार इसके २५ पनि मरे तद इनके विता ने स्वयं-गर की किंग में इनका विवाद करने का निरुपय किया। पा राष्ट्रेय में भाइत सब राते घापम में लहात मसी समें। तद दिस्ता हैं भी शहर हो यन में पत्नी महैं सीर भाग वर्ष तर निरंतर यत भाने पर उन्हें दिन्दु के दर्नन हुये। कि ये किन्दुबोर में से बी गई। पूर्व जन्त में

यह चित्रा नाम की विश्वक कन्या

दिण्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र। इनके भाई नाभाग थे। टी चित-करव मुनि के पुत्र। इनकी माता का नाम आयंग्री था। हिविद् नाम के इनके एक भाई भी थे।

दीर्घ अवसर (श्रीराज)-दीर्घतमस ऋषि के एक पुत्र। ये एक बार राजा की सीमा के बाहर चले गये भीर उर वास के कारण मरणासन्न हुये। तब साम गायन से उन्हें भोजन मिला। इन पर चरिवनीकुमारों की कृपा थी। संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेव्य की दासी के गर्भ से हुं थी। दे॰ 'दीर्घतमस'।

दीर्घेजिह-१. एक देत्य। कश्यप तथा दनु का प्रत्र। २ एक प्रति विपाक्त सर्प । मृतसंजीवक नामक मणि ह संरचकों में से एक यह भी था।

दीर्घोजेहा-श्रशोक - वाटिका में वंदिनी सीता रज्ञिकाधों में से एक। दीघें तपस-१.राष्ट्र का पुत्र। बता पुराण में यह क शेय क

पुत्र कहा गया है। २. जब् हीप स्थित महेन्द्र पर्वत प रहनेवाले एक ऋषि । पुराय श्रीर पावन नाम के इन दो पुत्र थे। सपत्नीक दीर्घ तपस के दिवंगत होने प पावन यति शोकमम हुये। पुरुष ने इनको ज्ञानोपदे देकर मोह-मुक्त किया। ३. एक व्यास। इनके पु

दीर्घ तमस् श्रीचथय-ऋग्वेद के श्रनुसार उचथ्य के पुत्र यह शंगिरो कुलोत्पन्न एक सुक्तद्रष्टा थे श्रीर वृहस्पति शाप से ग्रंधे हो गये थे, पर श्रिप्त देव की स्तुति में पि उन्होंने रिष्टमाप्त की। श्रैवन नामक दास ने कई बार इना ष्टदय विदीर्ण कर दिया किन्तु धारिवनीकुमारों ने **ह**र व इनकी रहा की। किंच्यत् आदि पाँच पुत्र इनके ही ध पुराखों में ये उत्तरक्त तथा ममता के पुत्र माने गये हैं। गभ यस्था से ही वेद-वेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर जुके थे। प्रदे नामक एक सुंदरी से इनका विवाह हुन्ना जिससे गीत षादि कई पुत्र इनके हुये। पुत्रेच्छा से यह दिन में

की घाजा से इनके पुत्रों ने ही इन्हें गंगा में वहा दिया यहते यहते ये राजा यति के यहाँ गये। यहाँ राजा व की दासी से किचवान ध्यादि पुत्र उत्पन्न हुये। इस परचान् संतान-प्राप्ति की इच्छा से राजा बिल ने भप नानी 'सुदेलगा' को भेजा । उससे खंग, चंग, कलिंग पा

सब लोगों के समन्न सहवास करते थे। ष्रांत में मा

पुत्र उत्पन्न हुये। किएमान श्रादि इनके पुत्रों ने विष यल से माताग्रव प्राप्त किया । ऋग्वेद में दीर्घ तमस शब्दार्थ है दीवं दिवसानंतर घस्त होने वाले सूर्य । दीयनीय-यह नाम प्रकंद में प्राया है। इंद ने इन

बहुत सी संपति दी थी। दीयनेत्र-मीम के हाथ से मृत्यु पानेवाला धृतराष्ट्र

पुक् पुत्र । दीष्पवाह-राजा राट्यांग के पुत्र। इनके पुत्र रधु ! मान्य के प्रनुसार इनके पुत्र प्रज थे। 'हरियंश' में 'दी याहुँ सब्द रहा के विरोपना के रूप में प्रयुक्त हुआ। गरु पुराण में रह के साव यह शब्द खगा हुना है।

दीर्घयज्ञ-दुर्योधन-पत्तीय एक राजा। दीघूरोमन-धतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घलोचन-धतराष्ट्र केएक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घायु-श्रुतायु के पुत्र एक चित्रय योदा । भारतयुद्ध में ये श्रर्जुन के हाय से मारे गये। ये श्रन्छतायु के पुत्र थे। दीर्घिका-वीर शर्मा की कन्या । नामांतर शांढिली । यह बहुत लंबी थी। लंबी लड़की से शादी करने वाला शीघ मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता था। इसलिये जंगल में बृद्धावस्था तक तपस्या करती रहीं । बहुत दिन बाद एक कोढ़ी गृहस्थ इसके आश्रम में श्राया श्रीर उसने विवाह की प्रार्थना की। इसने उससे विवाह कर लिया । वह पुरुप वेरयागामी था और दीर्घिका उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती थी। एक बार अधिरे में ले जाते हुये मांडव्य ऋषि का शरीर इससे हू गया । क्रोधित हो उन्होंने शाप दिया कि सुर्योदय के साथ-साय तू मर जायगा। दीर्घिका ने अपने पातिवत से सूर्योदय रोक दिया। अन्त में अनुसूया के कहने से सूर्योदय किया। प्रसन्न हो देवताओं ने इन्हें श्रीर इनके पति को पूर्ण योवन मदान किया। दुंद्रभि-१. एक राचस। मयासुर श्रीर होमा नाम की चप्सरा के दो पुत्रों से एक। दुंदुभि दीर्घ काल तक तपस्या करके सहस्र हाथियों के वल का वरदान पाकर भैंसे के रुप में स्वतंत्र विचरण करने लगा । वानरराज वालि ने इसे मार कर मतंग ऋषि के शाश्रम में फेंक दिया। मृत दुंदुभि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया। इससे कृद्ध हो मतंग ने वालि को शाप दिया कि इस आश्रम में श्राते ही तेरी मृत्य हो जायगी। इस कारण वह श्राश्रम वालि के लिये घगम्य ग्रोर सुग्रीव, जो वालि से डरता था, के लिए सुगम हो गया। कालांतर में वहीं पर वनवासी राम से सुग्रीव ने मित्रता की । राम ने ग्रपनी शक्ति का परिचय देने के लिये इसे अपने पेर के एक अँगूठे के धक्के से १६ योजन दूर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसने १६ हजार स्त्रियों को यंदिनी बनाया था। इसने एक लाख खियों से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। २.एक गंधर्वी। महा। की याजा से यह दशस्य की रानी केंकेयी की दासी हुई। ३. एक दानव। करयप तथा दुनु का पुत्र। ४. ऋंधक का पुत्र । इसके पिता का नाम अनु तथा पुत्र का चरि-द्योत था। ४. सुतार नामक शिवावतार के शिव्य। दुंदुभि निह्नाद-दिति का पुत्र खौर प्रह्नाद का मामा। यासणां के द्वारा राज्यां की पराजय देख इसने काशी जाकर बाह्यएं का नाश करने की ठानी और इस विचार से काशी-चेत्र में जाकर उनका वध करने लगा; किनु शिव ने यताया कि तू बाह्यणों का कुछ नहीं कर सकता है। अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ। काशी के च्याघोश्वर महादेव के महातम्य में इसका वर्णन है। डु:शल-धतराष्ट्र के एक पुत्र । द्वःशला-धतराष्ट्र की कन्या तथा दुर्योधन शादि १०० भाइयों की भगिनी। यह सिधुराज जयद्रथ को व्याही गई थी। इसके पुत्र का नाम सुस्य था। दु:शीम-ऋग्वेद के एक मंत्र में इनको उदार कहा नवा है।

२. पुस्कुत्स के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम नर्मदा था । दुःस्वभाव-दे॰ 'दुर्बु' हि'। दुरतिक्रम-शिवावतार सुहोत्र के शिष्य। हुराचार-एक अप्टाचारी बाह्यए। धनुष्कोटि, जावाच तथा वेंकटाचल स्राद् तीथों की यात्रा करने से ये पवित्र दुराधन-धतराष्ट्र का एक पुत्र। दुराधर-धतराष्ट्र का एक पुत्र। दुरासद्-भत्मासुर का पुत्र। इसने शिव से पंचान्शी मंत्र प्राप्तकर उसका जप किया और शक्तिशाली हो सवको दुःख देने लगा। अंत में शक्ति पुत्र ढुंढी ने इसका वध दुर्ित-महावीर्य राजा के पुत्र। इनके तीन पुत्र थे। द्धग-१. हिरएयाच के वंशज रुरु नामक देत्य का पुत्र । २. गुर्जर देश के राजा मृलवर्म का पुत्र। दुर्गम्−१. एक राज्ञस जिसका वध दुर्गा ने किया। २. रुरु दैत्य का पुत्र। इसने सब वेदों को नष्ट कर दिया जिससे सारे वैदिक कर्म नष्ट हो गये। श्रंत में देवी ने इसका वध करके वेदों का उद्धार किया। ३. विष्णु के अनुसार् धृत का पुत्र। नामांतर दुईम, दुर्मनस् और विद्रुप है। दुर्गमभूत-विष्णु के अनुसार वसुदेव तथा रोहिणी के दुर्गेह-सायणाचार्य के अनुसार यह पुरुकुत्सु के पिता थे। पैतृक नाम दोर्गह है। दुर्जेय-१. कश्यप तथा दनुका एक दानव पुत्र। २. द्शारव शाखा के ग्रंतर्गत सुवीर के पुत्र । इनके पुत्र का नाम दुर्योधन था। ३. खर (टूपण के भाई) का मंत्री। ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। ४. सुप्रतीक का पुत्र। इसने हेतृमहेतृ की कन्या से विवाह किया । फिर चितामणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रयत्न में इसके प्राण गये। इसके मरणस्यल का नाम नैमिपा-रएय है। दुज्या मित्र कर्पेग्-अनंत के मित्र। दुद्म-१. विकमशाली राजा के पुत्र। इनकी माता का नाम कार्लिदी या। प्रमुच मुनि की कन्या रेवती इनकी स्त्री थीं । २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर । ३. रुद्रश्रेणी राजा के पुत्र। हरिवंश के अनुसार भद्रश्रेणी के पुत्र हैहय चौर कारय वंश में वैमनस्य होने के कारण दिवोदास ने भद्रश्रेणी की कन्या को मार डाला श्रीर भूलकर इन्हें छोड़ दिया। किर इन्होंने दिवोदास को हराकर यदला दिया। थ. गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी में रहने-वाला एक प्राह्मण । १. विरवायसु नाम के एक गंधर्व का पुत्र। एक बार यह घषनी सैकड़ों सियों के साथ केनाश स्थित हालास्य तीर्थ में नम्न होकर जल-विहार कर रहा था। वहीं पर शत्रि, वशिष्ट झादि ऋषि शिव की स्तुति कर रहे थे। कुद्ध हो उन लोगों ने शाप दिया कि त्राधम हो जा । उसकी खियों की चड़ी प्रार्थना से आर्ट होकर याद में उन्होंने कहा कि १६ वर्ष में नुम्हारा पति मुन

दु:सह-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था ।

होता। सलम तत में जब इसने गालव खिप पर चढ़ाई की नभी पक से मृख्य प्राप्त करने मुक्त हुआ।
पुद्रमुन जनानीक के पुत्र। भिष्य तथा भागवत इस नक्ष्य में एक तन है। नामांतर उद्यन खबवा उचान है।
हुध र-1. गवल का एक मंत्री। र. राम-सेना का एक वानर बीर। रे. धुतराष्ट्र का एक पुत्र जिमे भीम ने मारा गा, ए से मिल्पासुर नामक राधस का एक खुवायी। हुध ए १. एक गणस बीर। रावण की रामसी सेना का एक सेनापित था। युद्ध में यह इनुमान द्वारा मारा गया। रे. रावण-पश्चीय एक राधस बीर जिसे राम ने मारा। रे. धुनराष्ट्र का एक पुत्र। ४. हिरएवाए-पश्चीय एक गूलम बार जिसे राम ने मारा।

ए बुद्धि-पृतराष्ट्र नाग के पुत्र। युद्ध में यह श्रपने पिता के साथ मारा गया। ए बुद्धिन में जय-भल्लाट या पुत्र। इसके कारण उत्रायुध

ने नीप का संहार किया श्रीर इसकी भी मारा।
हुमेंद-१. भीम हारा मारा जानेवाला धृतराष्ट्र का एक
तुत्र। २.मय दानय का एक पुत्र। इसने विल को सुद्ध के
लिए ललकारा पर सुद्ध में बिल ने इसे हरा दिया श्रीर
यह भाग वर एक गुफा में दिप गया। २. श्रंग देशाधिपति नायावमें राजा का एक पुत्र। ४. वसुदेव श्रीर
पीर्वा का एक पुत्र।

हुर्मेषेग् - १. वसुदेव के भाई जो संजय की राष्ट्रपाली नामक भी से उत्पन्न हुए थे। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र ज़िसे भीम ने मारा था।

दुर्मित्र-१. पुष्यमित्र नामक राजा के पुत्र । २.भागवत के पत्रुमार किलकिता नगरी के एक राजा जिनका नामांतर पद्मित्र शथवा पद्मित्र है ।

र्दुर्भित्र कॅल्नि-एक स्कड्स्टा। यह कुल्स के पुत्र थे।
दुर्भुद्धा-1. पांचान देश के एक राजा। सन्नाट्स पद के
किए मृहहुर्य ने इनका राज्याभिषेक किया। इनके पुत्र
जनमेजय ने पांचमें की घोर से युद्ध किया। २. धृतराष्ट्र
का एक पुत्र नया गशोधर का पिता। बापदी के स्वयंवर
में सहस्व ने इसे परास्त किया। भीम के हाथ से इसकी

म नहदूव न हुन प्रान्त किया । भाम के हाय से हुसका मृत्यु हुई । ३. वई राजम बीरों के नाम जो हिरस्थान, महिरानुर और राजम के पन के थे । ४.राम-पूर्वाय एक यानर । ४. नुरान नामक शिवायतार के एक शिष्य । ६. खंग देशायियति भाषात्रमं और उनकी प्रमदा नामक भाषां से अपन दूस सुत्रों में से एक । देवी के बर-

भाग में यह कीरय वंश में उत्पन्न हुन्या था। ७. कहू-पुत्र एक सर्प । म. परवप तथा राजा का एक पुत्र । है. देश दिसेंद्रे ।

दुगुर्भी-धर्मात्यादिश थी एक राष्ट्रमी।

हेर्मुप-एक प्रमुखा समुद्र-मंघन के प्रवसर पर इसने देखाओं में युद्ध स्थित।

दुर्मेथम-दिग्रवाध या धनुषायी एक राष्ट्रस । युद्ध में गर्भाय प्राम माम गया ।

र्ज्यात् संक्षित के प्रत्न । यह यह संक्ष्माता थे । दुः। स्वत्रपं नाता के द्वत्र । यिन्दा के अनुसार इनया नाम मृद्व गया सम्बद्ध अनुसार इनका नाम सर्वे था । दुर्वाची-वसुदेव के भाई वृक्त की पत्नी का नाम।
दुर्वार-कुंटल नगर के स्रियिति राजा सुरथ के कुः
राम के स्नरवमेबीय स्नरव के पकटने के कारण शत्रुक सुदु में इन्हें परास्त किया था।

दुर्वावरण-जालंधर नामक देख का दृत । समुद्रभं के बाद जालंधर की श्राज्ञा से यह १४ रस्न मांगने गर इंद्र ने इसे वापस कर दिया। इससे देवताओं और दें में युद्ध खिड़ गया। दुर्वावरण ने यम के साथ युद्ध कि दुर्विगाह-धतराष्ट्र का पुत्र।

ढुविगीह-धतराष्ट्र का पुत्र। दुविनीत-पांडय देशीय इध्यवाहन के पुत्र। धनुकं तीर्थ में स्नान करके ये मुक्त हुये। दुविगोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र। दुविरोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र।

दुर्जिवह--धृतराष्ट्र के एक पुत्र। यह भीम के हाय से । गये।

दुपएय-पशुमान के पुत्र । इन्हें एक ऋषि ने पिशाच। का शाप दिया था, किंतु श्रिमितीर्थ पर तपस्या करें शाप-मुक्त हुये। दुष्कत-रावण-कालीन एक राजा, जिन्हें रावण ने गर

किया था। दुष्कर्गा-धृतराष्ट्र के एक पुत्र । इन्हें शतानीक ने पर किया था। भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये। दुष्टरीतु पीरत्यायन-संजय के राजा। यह शब्द ऋ में दो बार श्राया है। किंतु यह निश्चय नहीं है कि

म दा बार धाया है। किंतु यह निरुचय नृहा है कि यह व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है या नहीं दुष्प्रधर्प-धृतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा था दुष्प्रधर्पण-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। द्रोपदी स्वयंवर उपस्थित थे। भारतयुद्ध में भीम के हाथ से ह

मृत्यु हुई। दूर्व-गोड़-देशोत्पन एक बात्त्रण् । दूर्यमा-ऋपभदेव के वंश में उत्पन्न भीवन राजा की। इनके पुत्र का नाम त्वष्टा था।

हड़-१. धतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक । इनको भी मारा था। २. दुर्योधन पदीम एक राजा। हड़चत्र-धनराष्ट्र के एक पुत्र।

दृद्युम्न-१. एइस्यु का नामांतर। २. द्यगस्य-गोत्रीय मंत्रकार विनका नामांतर 'दृदायु' है । दृद्धतु-सेनचित के पुत्र। दृनका नामांतर 'दृदस्भ 'दृद्धतु' है ।

दृढ्धन्या-पृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । दृढ़नोमि-भागवत, वायु तथा मक्ष्य पुराणों के घर सन्यपृति, तथा विष्णु पुराण के घ्रनुसार भृतिमा पुत्र का नाम ।

दुत्र का नाम।
इहमान-एक शृद्ध । इसे एक मता राज्य लगा हुआ
वेकराचल जाने पर इसका बत्तसे घुटकारा हुआ।
इहर्य-१. भृतराष्ट्र के एक पुत्र । २. मग्स्य पुरा
खनुमार नवस्य के पुत्र का नाम। मतौतर से ये सेन के पुत्र थे।

हरूराचि-हिस्पियरेता के पुत्र तथा विश्ववस के पौत्र। हरूवमन-पृतराष्ट्र के पुरु पुत्र का नाम ।

दृढ्संध-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। हर्दसेन-१, पांडव-पत्तीय राजा जिसे दोण ने मारा था। २. विप्यु तथा बसांड पुराण के अनुसार सुवत के पुत्र। इनका नामांवर धुमव्सेन है। दृद्स्थाश्रय-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। दृदस्य-श्रगस्त्य तथा नोपासुदा के पुत्र। यह उत्र तपस्वी तथा गम्भीर विद्वान थे। ऋतुऋपि ने निस्संतान होने के कारण इन्हें गोद ले बिया था। दृढ़हुनु-भागवत के यनुसार सेनजित राजा के पुत्र। दृढ्हर्त-धृतराष्ट्र के पुत्र । दृढ़ाच्युत-श्रगस्य के पुत्र। इनका एक नाम दृढ़ास्य भी था। दृढ़ायु-१. पुरुरवा श्रोर उर्वशी के पुत्र। पुत्र। दे० 'दृदस्यु'। २. धगस्त्य के हृद्रायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र। दृढ़ारव-कुवनयारव या कुवलारव के पुत्र, एक राजा जिन्होंने ३४२०० वर्षीं तक राज्य किया। पद्म पराण के श्रनुसार यह कुवलारव के पौत्र और धुंधमार के पुत्र थे। दृषद्वती-१. हर्यश्य राजा की स्त्री। २. विश्वामित्र की पती । ३. काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी। दृष्टर्थ-महाभारत कालीन एक राजा। ट्रष्टशमेन-विष्णु के अनुसार रवफबक के पुत्र। देवक-१. युधिष्टिर के एक पुत्र। इनकी माता का नाम पौरवी था। २. यदुवंश के महाराज आहुक के पुत्र और कंस के पिता उग्रसेन के भाई। यह पूर्व जन्म में गंधर्व-राज थे। इनकी कन्या देवकी वसुदेव को व्याही थीं जो श्रीकृष्ण की माँ थीं। घपनी यन्य कन्यायों का विवाह भी इन्होंने वसुदेव के साथ ही किया था । उग्रसेन इनके छोटे भाई थे। इनके पुत्र देववान् उपदेव, सुदेव तथा देवरचित थे। देवकद-भविष्य के चनुसार प्रतिन्योम के पुत्र। इनके पुत्र देवक मान्यमान-यह तृत्सु के शत्रु तथा शंवर के मित्र धे। देवकी- १. मधुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री। वसुदेव की स्त्री तथा कृष्ण की माता। वसुदेव के साथ इनके विवाह के वाद नारद ने घाकर इनके चचेरे भाई कंस से कहा था कि इनके छाटवें गर्भ से उत्पन्न होनेवाली संतान ही तुन्हारा वध करेगी। कंस ने यह सुनकर इनको इनके स्वामी वसुदेव के साथ ही कारागृह में चंद करा दिया था । इनकी छुः संतानों को उसने एक-एक करके स्वयं भ्रपने हाथों से मार डाला था। इनके सातर्वे गर्भ के शिशु को विष्णु की श्राज्ञा से योगमाया नंद के यहाँ रहनेवाजी वसुदेव की पत्नी रोहिंगी के गर्भ में रख श्राई थीं। श्राठवें गर्भ में कृष्ण को उत्पत्ति हुई भी। वसुदेव प्रष्टमी की उस धंधेरी तथा वादलों से भरी रात को कृष्ण को नंद के वहाँ यशोदा के पास छोड़ छाए तथा छपने साध यशोदा की, उसी रात में उत्पन्न हुई, कन्या को लेते घाए थे। प्रातः-काल जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ से घन की बार एक कन्या हुई है तो वह उसका भी बध

करने के लिए ञ्राया । किंतु जैसे ही उसने पत्थर पर पट-कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह ग्राकाश में उड़ गई श्रीर कहती गई कि तुग्हारे वध करनेवाले का जन्म हो चुका है। कंस ने यह सुनकर वसुदेव तथा देवकी को मुक्त कर दिया था तथा सभी प्रतिभावान दीखनेवाले शिशुश्रों के वध की श्राज्ञा दे दी। कंस के कारागृह से मुक्त होने के वाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साथ सुख-पूर्वक रहने लगी, कितु कृष्ण गोकुल में ही रह कर यशोदा के द्वारा पोपित होकर वढ़े हुए। ग्रागे भी माता तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। २.शेन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की एक पत्नी। इसे योधिय नामक एक पुत्र था। ३. ऋपभदेव के कुल में उत्पन्न उदगीथ ऋषि की पत्नी । देवकुल्या-१. स्वारंभुव मन्वंतर में मरीचि ऋषि के पुत्र की कन्या। पूर्व जन्म में भीकृत्य के पाँव धोने के कारण इस जन्म में यह स्वधुंनी (स्वर्ग की नदी) हुई। भागवत के श्रनुसार पूर्णिमा की कन्या। देवस्त्र-देवरात के पुत्र । नामांतर देवसेत्र है । देवगर्भ-बहादेव के पुष्करचेत्र यह में यह ऋत्विज थे। देवज-संयमन राजा के पुत्र। देवजाति-कश्यप-कुतोत्पन्न एक गोत्रकार। इनका नाम भेदसाति भी मिलता है। देवजित-१. करयप तथा दनु के एक पुत्र । २. ग्रीगेरस् कुलोत्पन्न एक महापि। देवताजित-सुमति तथा वृद्धसेन के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम घासुरी था, जिससे देवसुग्न नामक पुत्र हुया। देवद्त्त-भागवत के घनुसार बरश्रवा राजा के पुत्र । इनके पुत्र धग्निवेश्य, कानीव तथा जातू कर्ष्य थे। देवद्त्त् शत-एक शासा के प्रवंतक । दे० 'पाणिनि'। देवदुरी-कवंधायन के शिष्य और एक शासा के मवर्तक ऋषि । क्वंघ में इन्हें श्रयवंवेद की शिचा दी। पिप्पसाद, ब्रह्मवल, मोद तथा शौल्कायनि इनके चार शिष्य थे। पाणिनि श्रोर देवदर्शन इनके नामांतर हैं। 'पाणिनि'। देवदर्शन-दे० 'देवदर्श'। देवदास-मगध देश से निवासी एक बालण। इनकी स्त्री का नाम उत्तमा था जो छत्यंत प्रतिवता थीं। इनके पुत्र का नाम घंगद तथा पुत्री का नाम वलया था। जब ये दोनों गृहस्थी सँभावने योग्य हुये तो सपतीक तीर्थ-यात्रा को निकले। रास्ते में एक महात्मा ने यदिकाश्रम श्राने का उपदेश दिया। तदनुसार इन्द्रमस्य जाकर इन्होंने यसुना में स्नान किया श्रीर बाद में स्वर्ग चले गये। देवद्यति-एक ऋषि जो सरस्वती तट पर एक धाधन में रहते थे। भगवान विष्यु की कृपा से इनके सरस्वती नामक एक पुत्र हुचा था । इन्होंने ब्रीप्म ऋतु में पञ्जान्नि साधन किया शौर १००० वर्ष तक विष्णु भी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो विष्णु ने दर्शन दिया और वर मौगने को कहा, र्विनु निस्पृह देवचुति ने केवल भक्ति मांगी । देवसुम्न-भागवत के बनुसार सुमति के पुत्र। देवपति-भूगु-कुलोलस एक गोलकार।

देवप्रस्थ-एक गोव। यह हत्य पा एक समा था। द्वभव-एउँनि नाग्द में सृष्टि तत्व के संबंध में विचार विनिमय शिया भा।

द्वभाग श्रीतपे-धुत ऋषि थे पुत्र । यज्ञपशु के किस इंग को हिने देना पाहिये इसका इन्हें ज्ञान था। इन्होंने धारीयन एम ज्ञान की गुप्त स्वया। पर एक लमानुप स्पत्ति में गृत रीति से इसे जानकर वधु के पुत्र गिरिज यो यना दिवा । गुजिय तथा सुरु के स्नेह दासायण यस में ये पुरोरित थे। यज्ञ में एक मूल हो। जाने से स्जय का नाश एवा।

द्यम्ति-ये मागवत के पुत्र थे। इनका नामांतर देवभूमि या पेनभूमि है।

देवभूगि- मत्य के धनुसार पुनर्भव तथा। महाांड के धनु-सार भागवत के पुत्र । इन्होंने दश वर्षी तक राज्य

द्यमति-वंगिम कुलोखन एक बन्नवि ।

देवमानुषि-राजा श्रूर के पुत्र । इनकी माता का नाम घरमधी या । नामांतर देवनीर्प है।

देवांमत्र शाकल्य एक अभिद्धं ऋषि और शांचाये। इन्होंने मुद्दाल, गोपल, मृत्स्य, खालोय श्रीर शैशिरेय इन पाँच शिप्यों को पाँच सिहताओं की शिका दी। भागवत में ये शाकल्य के समकत्त माने गये हैं; पर वास सभा मलांड पादि में वे शाहन्य के शिष्य कहे गये हैं। राजा जनक के घरप्रमेध यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने बाह्यणीं को धर्मस्य दान देने की सोची। इससे याज्यन्त्रय वहीं द्याये । उन्होंने पहा कि माताणों की श्रेष्टता विचा तथा झान में है। इसलिये जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसी को सब घन मिलेगा। यह सुनकर शाकत्य सामने धार्य और राज्यत्वय ने एक हजार । प्रश्न किये जिनका उत्तर याज्ञवन्तरय ने दे दिया । इसके बाद याज्ञवन्त्रय ने एक मरन तिया जिलका उत्तर ये न है सके। इस घोस से इनकी सुखु हो गई। देवमित्र की सुखु से इतर मालगाँ यो पातक लगा पर नीर्थयात्रा तथा स्नानादि से मच मुक्त हो गये। दे॰ 'वेद्सित्र', 'ध्याम' तथा 'पालवनस्य' ।

देवमीड-1. भागवत के बनुसार कृतिस्य तथा चायु के धनुमार वीतिरा दे पुत्र। २. एदीक दे पुत्र। इनदी सी षा नाम केरतानी सवा पुत्र षा शूर था। देवसीद्व, देव-मानुनि, तथा देवसेवस इनके नामांतर हैं। ३. हिमीट या नामांतर । ६. मृतिम के पाँच मुत्रों में से एछ । देवसीराय दे० 'देससीर'।

रेयसांग एएस्ट-एर म्लाइया।

देवगंभन भरित वे बतुमार मर्ग्विपर के पुत्र। द्वयान र रापप कुलो पार गोप्रकार प्रतियों का नाम । देवया १०१, भागान के खनुसार तदीत का सुब।

रैशा मार्गतर में मर्सायमें में मे एहा। देवर्गहरत देव दिगणित'।

हैनरदिन देश के प्रयम् नगुरेर की की नमा हार्य-माना देवको के माई। देवित त्या देवकाँग इनके सामां-79 E 3

देवरथ-भविष्य पुराण के अनुसार कुशुंभ के पुत्र । 'देवरात'।

देवराजन-उन देवतात्रों की उपाधि जिन्होंने राजसूय किया था। इन देवताचों के नाम सायल के शनुः सिंधुचित् दीर्घश्रवस् पार्ध तथा करीवत हैं। मनुष्यों

भी जो राजसूय यह करते हैं वे मनुष्यराज कहलाते हैं देवराज वसिप्ठ-इनकी सहायता से रुय्यारण ने सल

चिशंक की सीमा पार कर थपना स्वाधीन राज्य स्था

किया था। देवरात-१. विकुचि का नामांतर। २. देवरात का प तर । ३. (शिव पुराण महात्भ्य) एक वाह्मण, जो : **कृठा श्रीर मद्यप था । एक वार यह एक तालाय में रु** करने गया। वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से इ मुलाकात हुई घोर यह उसके साथ रहने लगा। एक बार प्रतिष्ठान नामक नगरी में गया। वहाँ म भर शिव की पूजा करता रहा इसके फल से यह के को गया । १ भागवत तथा वाद्य श्रादि पुराखों के धनु

सुवंतु के पुत्र । इनके यहाँ शिव ने अपना धनुप रख ह था, जिसे सीता-स्वयंवर के समय राम ने तोड़ा।

मतस्य तथा पद्म श्रादि के श्रनुसार करंभ के पुत्र। के श्रनुसार करंभक के पुत्र। भेविष्य में इनका नाम रथ कहा गया है। ६. भागवत के घनुसार प्रसिद्धः तथा शाचार्य याज्ञवल्यय के पिता । वायु तथा महारि

इनका नाम प्रस्पवाह कहा गया है। ७. एक गृहस्य। १ नाम की इनकी कन्या को-जिसके पति शोख है मारीच नाम के एक राज्य ने मार डाला। इसका व जेने के शमियाय से ये विरवामित्र के पास गये

वशिष्ठ को लेकर शिवलोक गये। इ. युधिष्ठिर का द्रवारी एत्रिय वीर । ६. भरत के एक पुत्र का न इनके भाई देवश्रवस थे। इनका एक पुरा सुक्त है। इन् सरस्वती, हपद्वती, तथा अलया, इन तीन निद्य

टत पर यज्ञ किया था। देवरात विश्वामित्र-एक गोत्रकार। इनका एक गोत्र प्रवर भी है। शुनःशेष को विरवामित्र ने जब घपना स्वीकार किया तब इनका नाम देवरात पदा।

'शुनःशेष' । देवराति-यंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

देववत-१. राजा सुदास के पितामह । वध्यस्व, दियो तया सुदास एसा वंशकम माना जाता है। २. घर पुत्र । ३. विष्णु स्वामी मतानुषायी तथा 'रामज्योर मय' नामक प्रंथ के रचितता। ४. देवक के बट्टे भ इनके भाई उपदेव नया सुदेव खादि थे। १. रहसा मनु के पुत्र ।

द्ववती-प्रामी नामक गंधवं की कन्या तथा सुवेश ना राइम की खी।

द्वबर्-एक यजुर्वेदी महाचारी माहारा । देवविगिनी-भारद्वात ऋषि की कन्या तथा विश्रवा र

की की। इनके पुत्र का नाम वैक्षत्रण था। द्वयय्ग-भागवत के अनुसार देवक के पुत्र।

देवचगन-चायु तथा प्रमांड के प्रमुखार इंद्रवासित

पुत्र । इन्होंने सात वर्षी तक राज्य किया था । नामांतर सोमशर्मा है। देववपे-श्रियवत राजा के पुत्र। देववीति-मेरु की नौ कत्याओं में से एक। ये अप्रीध के पुत्र बेतुमाल की ची थीं। देवञ्रत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० 'भीष्म' । २. एक कर्मनिष्ट प्राप्तास । एक वार एक कृप्सभक्त ने इन्हें कृप्स नाम जपने का उपदेश दिया। इन्होंने उसकी श्रवहेलना की, जिस कारण इन्हें वाँस का जन्म मिला । फिर तीर्थ श्रादि के पुराय से श्रीकृष्ण ने उसी वाँस से अपनी वंशी वनाई। देव शर्मन-१. एक ऋषि । इनकी स्त्री का नाम रुचि था । २. जनमेजय के नागयज्ञ का एक सदस्य। ३. व्यास की ऋक् शिष्य परंपरा में रचीतर के शिष्य। ४. एक कर्मठ बाह्मण्। यह मत्येक पर्व पर पितरों का श्राद्ध करने समुद्र संगम पर जाते थे। श्रंत में श्रत्यच्च होकर उन्होंने श्राशी-र्वाद दिया। इस नाम के कई बाह्यणों के उक्लेख पुराणों में मिलते है। देवश्रवस-१. शूद नाम के राजा का पुत्र । इनकी स्त्री कंस की वहन कंका थी। सुवीर श्रीर इपुमान इनके दो पुत्र थे। २. विरवामित्र कुलोत्पन्न एक ऋषि तथा प्रवर । यह एक मंत्रकार थे। देवश्रवस भारत-एक सुक्तद्रप्टा। देवश्रवस यामायन-एक सूक्त द्रप्टा। श्रनुक्रमणी के श्रनुसार ये यमपुत्र थे । देवश्रेप्ट-रुद्र सावर्णि मनु के पुत्र। देव सावर्शि-तेरहर्वे मन् । इनका नाम ऋतुधामा भी देवर्सिह-भीम के पुत्र तथा सहदेव के श्रंशावतार। देवसेना-१. दत्त प्रजापति की एक कन्या। केशी नामक देत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय इंद्र ने इन्हें मार डाला फिर कार्तिकेय के साथ देवसेना का विवाह हुन्ना । २. 'स्कंदगुप्त' नाटक (जयशङ्घर प्रसाद कृत) की प्रधान नायिका। देवस्थान-एक बर्ह्मापे। देवहञ्य-एक ऋषि। देवहृति-स्वायंभुव मनु की कन्या तथा कर्दम प्रजापति की सी। इनके कपिल नामक पुत्र तथा नौ कन्यायें थीं। महर्षि कविल ने इन्हें सांख्य की शिचा दी थी। इसके वाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया। देवहोत्र-एक ध्रुपि। यह उपरिचर वसु के यज्ञ में ऋस्तिज थे । देवांतक-१. रावण के पुत्र । इन्हें हतुमान ने मारा था । २.एक राचस । यह हिरस्य का मित्र था । उसकी छोर से लदता हुआ यम के हाथ से यह मारा गया । ३.कालनेमि का पुत्र। ४ रीट्रकेतु नामक राचस का पुत्र। घपने श्रत्याचारों से इसने जैलोक्य में हाहाकार मचा दिया।

षंत में गणेश ने करवप के यहाँ जन्म लेकर इसका वध

देवातिथि काण्व-१.एक स्कद्रप्टा । इनके स्क में रम,

किया ।

रुशम, रयावक तथा कृप का उल्लेख है। २. क्रोधन तथा कंडू के पुत्र। इनकी स्त्री वैद्भी मर्यादा थीं। देवाधिप-कौरव-पत्तीय एक राजा । देवानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र। इन्होंने २० वर्षों तक राज्य किया। देवानीक-चेमधन्वा के पुत्र। देवापि श्राप्टिपेण-१.एक मंत्रदृष्टा । इनके सूत्र में श्रप्टि-पेण तथा शंतन का उल्लेख है। ये दोनों भाई थे। छोटे होने पर गद्दी पर चैठे और इसी कारण खनावृष्टि जनित श्रकाल पड़ा। बाह्यणों ने कहा कि वढ़े भाई के होने पर भी छोटे भाई के राजगही पर वैठने के कारण शकाल पड़ा। इन्होंने वड़े भाई से प्रार्थना की; र्कितु कुप्ट रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अस्वीकार किया और वन में तपस्या करने चले गये । ये राजा प्रतीप स्रोर शैव्या के पुत्र थे। इन्होंने पृथृदक तीर्थ पर तप किया इस कारण इन्हें बाह्मणत्व मिला। २. चेदि देश का एक चत्रिय वीर। इसे कर्ण ने मारा था। ३. श्रार्प्टिपेण राजा के उपमन्य नामक प्ररोहित के देवाहे-बायु के घनुसार हदीक के पुत्र। देवावृध-सात्वत राजा के पुत्र। कोई पुत्र न होने के कारण ये पर्णाशा नदी के तट पर तप करने लगे । नदी ने स्त्री रूप धारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया। इस संबंध से इन्हें वभु नामक पुत्र उत्पन हुत्रा । देविका-शैन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की धात्री। देवी-१. महाद के पुत्र विरोचन की छी। २. वरुण की खी। इनको वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक फन्या थी। दे० 'दुर्गा'। ३. एक छप्सरा। देहिन्-श्रमिताभ देवों में से एक। दैर्घतम-दीर्घतम्या के पुत्र धन्वंतरि का पैतृक नाम । दैर्घतमस्-दे० 'कचीवत्'। हैव-श्यथर्वन् का पैतृक नाम । दैवत्य-उपाकर्भांग याचार्य तर्पण में इनका उन्लेख है। दे॰ 'जैमिनि'। देववात-संजय का नामांतर। दैवोदास-भृगुकुलोत्पन एक ऋषि। दोप-१.श्रष्ट वसुर्थों में से एक। २.पुष्पाणी राजा की स्त्री।इनके तीन पुत्र थे-प्रदोप, निशीय तथा न्युष्ट। चावा पृथिवी-विश्व के माता-विता चाकाश चौर पृथ्वी, वेदों के अनुसार समग्र देवों के माता-पिता कहे गये हैं। श्रन्यत्र ये दोनों स्वयंजात कहे गये हैं। पर एनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह अनुमेय है। एक मंत्र में यह प्रश्न श्राता है। 'इन दोनों में से कौन प्रथम हुआ और कौन र्थंत में ? ये केसे उत्पन्न हुये, कौन जानता है।" शत-पथ के शनुसार पृथिवी सबसे प्रथम उत्पन्न हुई। च-अष्ट वसुयों में से एक। एक वार सर्व वसु शपनी ि शियों के सिहत वसिष्ठ मुनि के बाबम में गर्ये। वहाँ उनकी गाय कामधेनु को लेना चाहा ए उंटे से मार-मार कर गाय लेकर चत्ते गये। इसने वृक्षिक ने शाप दिया कि सभी वसु मनुष्य योनि में जन्म लें। इसी के

क बहुउरूप सु संगा की कीन्त्र से भीना के रूप में प्रकट एए।

र्युनान सारत-एक स्तद्ध्या। यन्त्रत्र इनको वासु देवता का गानांतर माना गया है।

श्वति एक देवी ।

यौतिमत् १. सदिगस्य गता का पुत्र। इनके पुत्र का नाम सुर्वार ११। २. शान्य देश के राजा। इन्होंने इरपना साम राज्य घटचीक घटि को दान कर दिया था। इसके कारण मरने पर इन्हें सद्गति मिली। १. स्वायं-सुत्र मनु के एक पुत्र। १. दुर्घ सार्वाण मन्यंतर में सप्तर्वियों में ने एक। १. सणिभद्र तथा पुरुषजनी के पुत्र। ६. भद्रावर्गा नामक नगरी के एक राजा। यह नगरी सम्म्यनी तट पर स्थित थी।

शुमिंग वरमथ-एक राजा। भविष्य के खनुसार ये खर-योगम में पुत्र थे शीर इन्होंने ३७००० वर्ष राज्य किया

युगत्मेन-१. गान्वदेश के सत्यवान् । २. युधिष्ठिर के राजवृत यहा के समय खर्जुन ने इन्हें परास्त किया शीर ये कृष्ण के हाथ से मारे गये थे। २. भागवत के खर्जु-

भार गुभ के पुत्र तथा भतांतर से त्रिनेत्र के पुत्र !
गुमन्-1. स्वार्यभुव भन्यंतर में चित्रफ्ट तथा उर्जा के
पुत्र । २. स्वारोचिष मनु के पुत्र । ३. राजा प्रतदेन का
गामांतर । ४. राजा शाल्व के मंत्री । कृष्ण ने इनको
गास था ।

गुम्न-वाषुप मृन् तथा नट्वला के पुत्र। युग्न विश्वचपित् धात्रैय-एक स्तद्रधा। गुग्नीक वासिष्ट-१. एक मृतद्रधा। २. सुतय देवीं में ंसे एक।

योगजनीर-एक प्रसिद्ध बैज्ज्व भक्त । इयग्जिक-द्यगीरा तथा पर्सोधीता के पुत्र । इविड–कृष्ण तथा जांववती के पुत्र ।

द्रियटा−पायु के प्रजुसार तृर्णावेंदु की कन्या । द्रियरा−५, पथ तथा कवि के पत्र । २, धर ना

द्रिविरा-१. पृथु तथा कर्षि के पुत्र । २. घर नामक बसु का पुत्र । ३. मुप्ति देवों में से एक ।

द्राधाचरा-धीत तथा मृतम्बीं के रचिता, तथा शगाय-नीय शामा के स्पृत्तर । इनको स्वादिर भी कहा जाता है। स्ट्रभृती पा पैतृक नाम था।

द्रुनि-गण म्। स्त्री ।

हुम-१. प्रित्य मृत के पुत्र तथा महारथी फर्ग के भाई। - मराभारत युद्ध में भीम कहाथ से ये मारे गये। २.राजा - विवि का प्रमायनार । २. गंधवीं के पुरोहित।

द्वससेन १ पुनोपन पर्धाय एक राजा की भूष्टपुत्त के द्वाथ में मारे गये। २. शल्य का घक्र-रफ्क एक प्रतिय धीर को सुविधित के हाथ में माना गया।

ट्रिमिली प्रापमदेव नथा सर्वती के भी पुत्री में एक । ये बहे भगवन-मण्ये ।

हुम् - १ आण स्तान के जातू। ये ऐन तथा बरियनी हुमारों के अत्, बागु पुत्र नहत्त्व के बीज तथा सवानि के पुत्र थे। समिन्य इनकी माता थीं। बातु बीर पुरु इनके ती आई थे। ववानि ने बारी-बारी से जबने पुत्रों की जना कर उनका यौदन माँगा। पुरु के श्रतिरिक्त सबने प्रसी-कार किया। पुरु को राज्य देकर श्रौर सबको शाप दिया। ययाति के विशाल राज्य का पन्छिमी भाग दुखु को मिला। इनके वंशज भरतखंड के उत्तर भाग में राज्य करते थे। इनके राज्य में श्रवनों का श्राधिपत्य था। जल में द्व्यने के कारण इनकी मृत्यु दुई। २. मिलनार

द्रोगा-ऋषि भरद्वाज के पुत्र। एक धार गंगा-स्तान के समय, भरदाज को, शप्सरा पृताची को विवसा देवका घीर्य-पात हो गया था। उन्होंने उसे दोण नामक यज्ञ-पात्र में रख दिया था। उसी से कालांतर में एक वालक उत्पन्न हुन्ना। ऋषि ने उसका नामकरण उस यज्ञ-पात्र का ही नाम, द्रोण, किया। आश्रम में रहकर वालक यदने लगा । चंद्रवंशीय महाराज पृष्त से ऋषि भरद्वाज की बदी घनिष्ठता थी। उनका पुत्र दुपद भी इस प्रकार परिविद्य हो ए से परिचित हो गया और दोनों में मित्रता हो गई। द्वपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने पर भी दोनों में ऐसी ही मित्रता रहेगी खोर उसे और एद करने के लिए वह अपने राज्य का अर्घ भाग दोए को दे देगा। द्रोण ने धनुर्विद्या तथा आग्नेयास की शिका सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज के शिष्य प्राग्निवेश से पाई थी । उसके वाद श्रक्षविद्या में निवुण होने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर निवास करनेवाले परश्चराम जी के पास गये तथा वहाँ विशेष काल तक यह विद्या सीसते रहे। वापस धाने पर पिता की धाज्ञा से शरद्वान की कन्या कृषी का इन्होंने पाणियहण किया। कृषी के गर्भ से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अरयत्यामा के नाम से विग्यात है। भीष्म पितामह ने कौरवा तथा पढ़ियाँ को शरा विधा की शिचा देने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया। अपने सभी शिष्यों में अर्जुन के जपर इनका श्रपार स्नेह था। द्रुपद इस समय तक पांचाल के महा-राज हो चुके थे, किंतु श्रपने सखा दोण को उन्होंने पूर्णतः भुला दिया था, तथा घपनी राजसभा में जाने पर उन्हें टपेशा की टिंट से देखा था। दोशा को इससे विशेष शोभ हुद्या था। कीरच तथा पांडच को शखविया में निषुण करने के चाद उन्होंने द्वाद को उनके हारा पराजित करने का सुंदर अवसर पाया । पांडवों के हारा उन्होंने द्रुपद को पराजित करा कर अपने सम्मुख यंदी-रुप में उपस्थित कराया। कहा जाता है उस नमुष उन्दोंने उसके राज्य का अर्थाश भी ले लिया। नितु बाद को उन्होंने दुपद को मुक्त कर दिया तथा उसके राज्य का प्रधारा भी उसे बापस कर दिया। उसके घारत घरिमान में ही उन्होंने घपनी एच्छा की पूर्णता युगी । किंतु इसके दारा जो विष मृज उत्पन्न हुन्ना उसने दोनों के धी प्राण लिए। एक बार द्रोगाचार्य ने प्रार्शन से पए। या-"बर्जन जब कभी तुम्हें सुकते युद्ध करना हों तो धपनी संपूर्ण कला के साथ युद्ध करना । किसी मरार का संकोच तुग्हारे सन में न रहे।" इसी क्यन के षतुसार मुहाभारत में धर्जुन दोग से निर्भय होकर लदे थे। फीरवों के द्वारा वीचित होने के कारण महा-

भारत में उन्होंने उन्हीं का पषा ग्रहण किया था। भीष्म के शर-शस्या ग्रहण करने के वाद द्रोण को ही कारवों का सेनापित बनाया गया था। श्रपने सेनापित होने के चौथे दिन इन्होंने द्रुपद का वध किया था। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह देखकर उनका वध करने की प्रतिज्ञा की थी, श्रौर युधिष्ठिर के द्वारा यह सुनकर कि "श्रश्यत्थामा मृतो नरो..." जब वे कुछ क्रण के लिए पुत्र-शोक से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका वध कर डाला था।

द्रीग्एशार्झ-१. मंद्रपाल ऋषि के पुत्र, एक मंत्रद्रष्टा। इनकी माता का नाम शार्झी था। ये पहुँचे हुए तत्ववेत्ता थे। खाण्डव वन दाह के समय श्रिप्त की उपासना करके इन्होंने श्रपनी रचा की थी। इनका विवाह कंघर की कन्या तार्ची से हुशा था। इनके चार पुत्र थे—चिगाच, तिर्वाध, सुपुत्र तथा सुमुख। २. एक वसु। इनकी खी का नाम धारा था।

द्रौणायन-मृगु कुलोलन एक ऋषि।

द्वार्क-भविष्य के घनुसार चेमधन्वा के पुत्र।

द्वारिका-एक प्राचीन नगरी। कृष्ण ने जरासंघ के उत्पातों के कारण मधुरा को छोड़कर इसे अपने राजधानी वनाया था। महाभारत के पूर्व दुर्योधन तथा अर्जुन उन्हें लेने के लिए यहीं आये थे। कृष्ण के सखा सुदामा भी उनसे मिलने के लिए यहीं आये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के राजा को पराजित कर उसकी साठ सहस्र रानियों को भी उन्होंने यहीं लाकर रक्खा था। पुराणों के अनुसार यह सप्त-प्रधान नगरियों में मानी जाती है। इसके तीर्थ-स्थान होने के संबंध में सर्वप्रथम महाभारत के सभापर्व में उल्लेख मिलता है—''उस प्रदेश में (सुराष्ट्र में) पुण्यजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साजात पुरातन देव मधुसूदन विराजमान हैं।" कहा जाता है कृष्ण के देह-त्याग के वाद यह ससुद्व में निमन्न हो गई थी। द्विगत भागव—सामगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये पन: सत्यलोक में छाये और फिर स्वर्ग प्राप्त किया।

्युन: मृत्युलोक में घ्याये और फिर स्वर्ग प्राप्त कर र द्विज–वायु के चनुसार श्रूरसेन के पुत्र।

द्विजिह्न–रावण की सेना का एक राचस वीर । द्वित–१. वहा मानस पुत्र । २.गौतम ऋपि के

द्वित-१ वहा मानस पुत्र। २.गौतम ऋषि के पुत्र। इनका एक सुक्त है। दे० 'त्रित'।

द्विमीड-भागवत छादि पुराणों के श्रनुसार हस्ती के श्रीर विष्णु के श्रनुसार हस्तीनर के पुत्र। इनका एक स्वतंत्र वंश है।

हिंचिद-एक प्रसिद्ध वानर चीर।यह सुपेण का पुत्र, मयंद का भाई, सुग्रीव का संत्री, किर्फिधा का राजा छौर नरकासुर का मित्र था। कुंण द्वारा नरक के मारे जाने पर यह कुंणा छौर वलराम दोनों को त्रास देने लगा,। छंत में वलराम के हाथ से मारा गया।

द्विमृधेन-दनु का पुत्र एक दानव । प्रयी-दोहन के समय

द्विवेदिन्–कारयप करव तथा श्रायंवती के पुत्र । द्वेतरथ-वायु के श्रनुसार राजा हदीक के पुत्र । द्वैपायन-दे॰ 'व्यास'। द्वयत्ती-त्रशोक वाटिका की एक राजसी। द्वयाख्येय-ग्रंगिरस कुलोलन्न एक गोत्रकार।

धनंजय-१. अर्जुन का नामांतर। उत्तर कुरु जीतने के कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. कट्ट-पुत्र एक सपे। यह पाताल में रहता था। माघ के श्रंत में यह पूपन के सामने घूमता था। ३. वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण । इनके सौ खियाँ और उतनी ही कन्याये थीं। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति समान रूप से वाँट दी। ४. त्रेता में उत्पन्न एक बाह्मण। ये वड़े विष्णु भक्त थे और यड़े कप्ट से जीवन न्यतीत करते थे। ख़ंत में विष्णु ने इनको दशेन दिये श्रीर वर माँगने को कहा, पर इन्होंने केवल विष्णु-भक्ति ही माँगी। ४. वर्तमान मन्वंतर के सोलहर्वे न्यास । ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रदृष्टा ब्रह्मपि । दे०'क़ुशिक' । ७. क़ुमारी के पति । म. एक वैश्य नो दिच्छा समुद्र तटपर रहते थे । इनकी माता पति की श्राज्ञा का पालन नहीं करती थीं। उनके मरने पर यह उनकी हड्डियों को लेकर काशी प्रवाह करने के लिए चले । पर वहाँ उस ग्रस्थि-भांड को इन्य-भांड समभ-कर शवर उठा ले गये। फिर ये शवर के यहाँ गये ग्रीर उसको मुँह माँगा धन देने की प्रतिज्ञा कर श्रस्थियों को ले आये।

धनक-विष्णु तथा पग्न के श्रनुसार दुर्दम के, परंतु भाग-वत के श्रनुसार भद्रसेन के पुत्र !

धनद्-कुवेर का नामांतर। तृणिर्विद्व की कन्या इडविडा इनकी माता थीं खीर मिलाग्रीव या वर्ण किव खोर नल कुवर या मधुराज इन्हों के पुत्र थे।

धनधर्मन-वायु के अनुसार मथुरा के राजा। वहांड के अनुसार ये विदिशा के एक नागवंशी राजा थे।

धनपाल-श्रयोध्या नगरी के वैरय । इन्होंने सूर्य का एक दिन्य मंदिर वनवाया श्रीर एक पौराशिक को वेतन देकर वर्ष भर पुराश सुनाने को नियुक्त किया । छः महीने पुराश कथा होने पर सूर्य स्वयं उपस्थित हुये, इनकी पुजा की शौर फिर इन्हें बत्तुलोक में जाने को कहा।

धनयाति—भविष्य के शनुसार संयाति के पुत्र । धनवर्धन—सत्ययुग में पुष्कर चेत्र में रहनेवाले एक वेश्य । ये एक वार भोजन कर रहे थे कि वाहर "श्रन्न" ऐसी श्रावाज श्राई । यह तुरंत भोजन छोड़कर वाहर चले गये; पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया । लौटकर त्यक्त श्रन्न को पुनः स्वीकार करते समय तत्त्वणू इनके सौ डुकड़े हो गये ।

धनशमेन-मध्यदेश में रहनेवाले एक वास्या। एक वार कुश आदि यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए ये पन में गये वहाँ इन्हें तीन पिशाच मिले। उनकी दुईशा से उनका उद्धार करने के लिये इन्होंने तिल आदि का दान तथा वैशाख स्नान किया। इन्होंने इस यत का पुरुष पिशाचों को ही दान किया जिससे उनकी मुक्ति हुई।

धनाधिप-दे॰ 'कुबेर'।

धनायु-मत्स्य के अनुसार पुरुखा के पुत्रों में से एक।

धनिष्ठा-साम की सत्ताह्त खियों में से एक। भनुष्रह-पृत्ताष्ट्र का एक पुत्र। धनुधर-पृत्ताष्ट्र का एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारा गया।

धनुःर्वत-एक श्द्र। दे० 'पमावती' ।

थनुप-मन्त्य के अनुसार सत्यधृति का एक पुत्र । पाठांतर सुयन्वन है ।

्सुथन्यम् ह् । धनपानः गणः वैद्या

धनुपान यह रेम्य थे। वालधि कृषि के पुत्र मेधावी ने इन्हें त्राम दिया जिससे उसके नाश के लिये इन्होंने शाप दिया, पर इस शाप का कोई परिणाम नहीं हुआ। इसाने उसे पर्यंत से उकेन कर मार डाला क्योंकि श्रम्य

रिना उस प्यत सं ढकन कर सार ढाला क्यांकि श्रन्य रिनी प्रकार उसकी सृत्यु संभव नहीं थी। नामांतर धनु-पार्य है।

धनेयु-पिण्ड के प्रतुसार रोदाश्य के पुत्र। नामांतर पर्नेयु है। धन्या-उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की की।

धनिवन् तामस मुनि के एक पुत्र । धनवि- यंगिराकु तोत्पन्न एक व्यपि । पाठांतर धूनति है ।

धर्मान-हाद नामक एक राजस की खी। इल्वल तथा चार्नाणी नामक इसके दी पुत्र थे।

धर्मिन्ला-अनुरान्य राजा की खी। धर्मेश्वर-अवंती नगरी का एक दुराचारी बाल्ल जो सदैव निधित पदार्थों का स्थापार करता था। एक बार स्थापार

काने महिष्मती नगरी गया। यहाँ कार्तिक मास में श्रनेक प्रत्यामाश्रों के दर्शन नथा भगवद्भजन का संयोग हसे भिला। रात में साँप ने काटा। यम ने कहप पर्यंत नरक पास की स्पत्रस्था की; किन्तु श्रीशकुण्ड से हमे कोई नास नहीं हुआ। किर नारद की छुग से यम ने यह योनि में

दान दिया जहाँ यह कुषेर का सेवक हो गया। घर-१.भमे तथा यसु के गुत्र। इनको खी का नाम मनोहरा था। इविण, हुतहत्यवह, जिश्लिर, प्राणसमण तथा रज इनके गुत्र थे। मनोतर से दो हो गुत्र थे –द्रविण नथा

हुनहरूपवर । २. सोम का पुत्र । २. पांडव-पहीय एक

धरापाल-विदिशा नगरी का राजा। एक बार देवी के शाप में कारण एक गण ने घेतमी खार वेत्रवती नदी के संगम-रूपत पर माग होड़े। वहीं पर राजा ने बिल्ड का एक देवाचय बनवा पर वहीं पुराण सुनाने के लिये पीराणिक निष्क कर दिये। इनके गरने पर यम ने इन्हें लेने के विषे रिमान भेजा।

धरियां।-प्रक्षिप्यवादि विवशें की एक मानस कन्या । इनके पायु नामु की एक भगिनी थी ।

भक्त-वंशिय न नियस एक म्बद्दा।

भेरी-१ प्रभा के एक मानवारीय । मतांवर से इनकी उपित मता के दिशा भाग से हुई । उपल होते ही बाता ने इनके कहा 'तुन पार पी गाले बैन के पाहार के ही आमी भीर मता का पात्र करें। मुख, इस्प, किया भीर अति - में ही भमें में चार पर हैं। कृत्युप में धमें पामें पी में, भेता में बीन, दापर में दो सीर कित्युग में पर पर से मान की स्वा करता है। प्राद्यो विधि

में धर्म का वास है। धर्म एक प्रजापति थे। दुः "' ने श्रपनी तेरह खियाँ इन्हें व्याह दी थीं। क्लं. थे--श्रद्धा मैत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्ठि, किन् बुद्धि, मेघा, तितिचा, ही तथा मूर्ति । इनमें भवन-से क्रमशः शुभ, प्रसाद, श्रभय, सुख, सुद, सम्ह दर्प, अर्च, स्मृति, चेम तथा प्रमम नामक पुत्र होत् से नर-नारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुये। मारह इनकी ख़ियों और पुत्रों के भिन्न नाम दिये ली पहले धर्म का जब महादेव के शाप से नाश हो गत: वैवस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने धर्म को फिर उल्लाह तात्पर्य यह है कि धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक युग में है। धर्म की खियाँ तथा पुत्रों के नाम वास्तुविक लो के न होकर धर्म के सहायंक सद्गुर्णों के हैं। २. छ। नामांतर । ३. श्रक्तर के पुत्र । ४. गांधार के पुत्र । पुत्र धृत थे। ४. पृथुश्रन्य के पुत्र। ६. हेतस्य गा पुत्र। पर्याय धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र है। ७. एक मह इनकी खी का नाम धृति था। उत्तम मन्वंतर में ह सेन श्रवतार के पिता। 🛋 विष्णु के श्रनुसार रामशे पुत्र। ६. वायु के अनुसार दोर्घतमा के पुत्र। १०.६ च्यास । ११. एक धार्मिक वेश्य । १२. विष्णु के बहु सुवत के पुत्र। नामांतर धर्मनेत्र, सुनेत्र, तथा धर्म मिलते हैं। १३. सुतप देवों में से एक। १४, पा मून्वंतर का एक अवतार । इनके पुत्र नारायण थे। धर्मकेतु-सुकेतु के पुत्र। धर्मगुप्र-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र। धर्मतत्व-१. वायु के अनुसार हेहय के पुत्र।

धर्म इत्त-१. करवीर नगर निवासी एक माझण । एक प्र पूजन सामशो लेकर मंदिर की शोर श्राते समय इत् प् राचसी मिली जिसे देखकर ये भय से मूच्छित हो गुर्ह कुछ होश श्राने पर पूजा की सामशी उस पर फेंक् मारा। पूजा की सामशी —तुज्ञती पत्रादि—के प्रभाव

उसे ज्ञान हुआ और पूर्वजन्म की वार्ते याद आ गई। अपनी दशा सुवारने के लिये उसने धर्मदृत से गार्धर की और इन्होंने कार्तिक बत का पुराय देकर उसके उद्धार किया। र करवप के एक मित्र। ये करवप इंग्जानन को एक वार भोजन कराने लिया ले गये थे।

थमें ह्वा-न्नसदेव की सात भार्यायों में से एक। ये ही गंग थीं। निता ने इन्हें ज्यवने कर्मडल में स्वला। वामना वितारी देवों की निभय करने के बाद महा ने इन्हें विश् के चरगों पर गिराया। वहाँ से ये हेमकूट पर गिरी जहाँ शिव ने इन्हें ज्यवनी जटा में धारगा किया। भगार की प्रार्थना से ऐरायत ने हेमकूट पर्वत पर तीन नगर

थपने दाँत भाक दिये। उन्हीं तीन छिद्रों से (नीन

श्राचों से) गंगा की धारायें चल पड़ी। धर्मध्य ज - १. राजा स्थव्या के पुत्र। इनके तुलसी नार्क की एक फन्या थी। २. भागवत के श्रमुसार कुणव्य जनक के पुत्र। इनके कृतध्यत श्रीर मित्रव्यत नाम के हैं पुत्र थे।

धर्मध्यतिन् जनक कुतोस्पस एक छित्रय । इन्हें भिन्त ने प्रध्योगीत सुनाया या । कि कि निवास के मत से यह बृहद्राज के पुत्र थे । नामांतर

<sup>हे</sup> <sup>हि</sup>भारायग्-एक च्यास । <sup>या</sup> सीक्षत्र–१, विषय, सल्य इ

पि शिन्न-१. विप्णु, मत्त्य ग्रादि के ग्रनुसार हैहय के पुत्र। सिन्नायु के श्रनुसार भुवन के, पर ब्रह्मांड के श्रनुसार सिन्नाति के पुत्र। इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। सिन्ना 'धर्म'।

मित्पाल-१ राजा दूसरय के एक मंत्री। २. भविष्य के मित्रहास श्रानंदवर्धन के एक पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षों होक्क राज्य किया था।

क्षेत्रं बुद्धि-एक चोल राजा।

कार्चितज-धर्म तथा न्याय का अधिष्ठाता होने के कारण हों|म को इस संज्ञा से संवोधित किया जाता है।

तहान की इस सदा से संवाधित किया है।

कि कि एक राचस। यह गईभ के आकार का कहा जाता

ि पिक बार जब कृष्ण तथा बलराम गोकुल के समीप

कि बन में फल-फूल श्रादि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने

हिंपने पिछले पैरों से बलराम पर आक्रमण किया था।

हिंगिर होने वसे वहीं उसके पिछले पैरों को पकड़कर पटककर

हार होने वलराम पर आक्रमण किया और सभी बलहिंगिर्मों ने बलराम पर आक्रमण किया और सभी बल-

हार्ना न येलराम पर शाक्षमण किया और समा येल माम के द्वारा धराशायी हुए। 'दशम स्कंध' में लिखा है कि वलराम ने धेनुक को मारकर उसकी ठठरी को ताड़-बृत के ऊपर फेंक दिया था। इसी प्रकार श्रन्य गर्द्भों को भी वृत्तों के ऊपर फेंक दिया गया। था, जिससे उस स्थान के सभी वृत्तों पर गधे ही दिखाई देने लगे थे।

[व-एक नस्त्र । विष्णु-पुराण में इन्हें स्वयंभू मनु का पौत्र तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा गया है । उत्तानपाद की दो खियाँ थी--सुरुचि तथा सुनीति । सुनीति के गर्भ से भुव तथा सुरुचि के गर्भ से उत्तम की उत्पत्ति हुई थी। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को ग्राधिक चाहते थे, इस कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें श्राधिक स्नेह था।

एक वार जब उत्तम उनकी गोद में वैठा हुआ था तो धुव भी जाकर उनकी गोद के एक भाग में वैठ गया । सुरुचि ने यह देख धुव को खबज़ा के साथ वहाँ से हटा दिया । धुव के लिए यह खपमान असहा हो गया खोर उसी समय वे घर से वाहर निकल कर एक निर्जन वन

में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी खबस्था छिषक नहीं थी, फिर भी उन्होंने छपने घोर तप से भगवान को प्रसत्त किया छोर यह वर प्राप्त किया कि ''तुम समस्त लोकों, यहों तथा नच्छों के उपर उनके खाधार-स्वरूप

होकर स्थित रहोगे, ज्ञोर तुम्हारे रहने से वह स्थान भुव-लोक के नाम से विख्यात होगा।" उसके चाद उन्होंने घर घाकर चपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिशु-मार की कन्या अभि का पाणिप्रहण किया। इनकी पुक

मार की कत्या श्रीमें का पाणिग्रहण किया। इनकी एक पत्नी का नाम इला भी कहा जाता है। श्रीमें के गर्भ से इनको दो संतानें हुई थीं जिनके नाम कल्प तथा वल्सर फर्टे जाते हैं और दला से केवल एक प्रस्त नकला। श्राप्ते

फहे जाते हैं धोर हुना से केवल एक पुत्र उत्कल । धपने सीतेने भाई उत्तम के यूचा द्वारा मारे जाने के कारण, इन्हें एक बार उनसे युद्ध करना पढ़ा था । धंत में साठ सहस्र पूर्व राज्य करने के बाद, श्रुव भगवान से प्राप्त हुए वरदान के अनुसार ध्रुव-लोक (तालर्य है नत्त्र से) में जाकर रहने लगे थे। घोर तपस्या के समय इंद्र श्रादि देवों ने इनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया था, किंतु अपने इन प्रयत्नों में सभी को असफलता मिली थी। इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की प्राप्ति के लिए 'ध्रुव प्रयत्ने' अर्थात् ध्रुव की भांति प्रयत्न

करने को कहते हैं।

नंद-१.गोकुल के गोपराज तथा कृप्ण के पिता चसुदेव के सखा। कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म होने के वाद वसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड़ आए थे। इस प्रकार कृष्ण का वालकाल इन्हीं के यहाँ वीता था। इनकी खी यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोप्ण किया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में कहा जाता है कि ये दृत्त प्रजापति थे, तथा यशोदा प्रचृति नाम से इनकी ची थीं। इनकी कन्या सती थीं और उनका व्याह् शिव के साथ हुचा था। दन्न ने एक यज्ञ किया था और उसमें अपनी सभी कन्यात्रों को निमंत्रित किया था, कितु सती को निधेन व्यक्ति की ग्रद्धीगिनी जानकर नहीं वुलाया था। सती विना बुलाए ही छाई थीं और यज्ञभूमि में छपने स्वामी शिव की निंदा सुनकर भस्म हो गईं थीं। दत्त को उस समय अपनी कन्या की महानता का ज्ञान हुआ था तथा अपनी पत्नी सहित वे तपस्या करने चले गए थे। उन की तपस्या से प्रसन्न होकर सती ने कहा था कि "द्वापर में में तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लूँगी, किंतु यधिक समय तक तुम्हारे यहाँ रहूँगी नहीं और न तुम लोग मुक्ते पह-चान ही पात्रोगे। कहा जाता है इसी वरदान के ब्रनुसार सती ने कृष्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, किंतु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ कर उन्हें मथुरा ले गए थे। मथुरा में जब कंस ने उसका वध करने का अयत्न किया था तो वह कस का वध करने वाले का जन्म हो जाने की घोषणा करके याकाश में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जव अऋर के साथ मथुरा गए थें तो नंद भी उनके साथ थे। नंद ने कंस वध के वाद कृष्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रवस्न किया था, किंतु कृष्ण ने कार्यव्यस्तता दिखा कर एमा चाही थी, जिससे इन्हें विशेष कप्ट हुआ था। कृष्ण जब इस तथा हिंभक का दमन करने के लिए गोवर्धन घाए थे, उस समय भी इन्होंने कृष्ण को गोकुत ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु घसफल रहे थे। एक बार ये एकादशी के दिन, रात की यमुना में स्नान करने गए थे। कहा जाता हैं, उस समय वरुए के दृतों ने प्रस्तुत हो कर इन्हें बंदी करके वरुणकी सभा में उपस्थित किया था। कृत्ल ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त कराया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये वसुश्रेष्ठ द्रोस धे, तथा इनकी सी का नाम घरा था। गंधमादन पर्यंत पर तपस्या करके इन्होंने खगले जन्म में भगवान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। द्वापर में यही नंद तथा बशोदा के रूप में उत्पन्न हुए थे सीर भगवान कृत्य के रूप में इनके यहाँ रहे थे। २. नव

र्द्धी में से पंचम । ये प्रसित हसिम तथा गौरचक ये । ४० 'पर्तन्य' ।

भेड्डास हरिक्त । महाया नामदेव के समान इन्होंने इस मध्य पहिचा को जीवित वस दिया था । विस्पात दिदी की नंददास के ये एक घनिष्ठ सित्र थे ।

नंदी जियुना के दार पान सथा सहादेव के एक तुष्भ न्याना । एक बार जिय के दर्शनार्थ स्मृत खारे पर उस जम्म जिय पर विहार कर रहे थे । गंदी के भाग विहार कर रहे थे । गंदी के भाग कि जान में ही जिय की प्या कि छात्र में ही जिय की प्या होगी। एक बार रायण ने के नारा पर्यंत उठा लिया, जिसमें कुछ हो नंदी ने अपने एक पर में रायण का हाथ द्या निया। रायण सारी शक्त लगा कर भी उस हाथ दी न गाँप सका । खंत में उसमें शिव की प्रार्थना की नौर गंदी में एमा मार्गा।

नकवत-वायु पुराण के धनुसार तदीक के प्रव । नकुल-युविष्टिर के चतुर्व श्राता, सादी के एक प्रव्र । दे० ंषांद' ।

नकुर्नारा-एक कार्यायं । ये पाशुपत दर्शन के रचयिता ये ।

नभी भाष्य-एक ऋषि । ऋग्वेद में कई बार इनका उन्नेख ुद्र्या है । इन्द्र ने खबने पराक्रम से इनकी रूपा की थी । पात्रोतर में ये विदेह के राजा हो गये थे ।

नसुनि-एंद्र के राष्ट्र । पुराशों के रानुसार दनु का पुत्र तथा
पृशानुर का प्रनुपार्था । हिर्म्यकशिषु के समय में देवानुर संमाम में यह देख सेना का सेनापित था । श्रोर
देशनाओं को एमने हराया भी था । स्वमुनि की कन्या
सुम्मा इनकी गी थीं । यद्यपि एक यार की मित्रता के
काग्य इंद्र ने परदान दिया कि किसी शलाघात से वह नहीं
मरेगा; हिन्न पन्न में समुद्र के फेन से वह नारा गया ।
नय-१. रीज्य मनु के पुत्र । २. तुपितमाध्य देवों में से
एउ ।
नर-१. दे० 'नारायण'। २. तामस मनु के पुत्र । ३.

मुर्शत राजा के पुत्र। ४. विष्यु के खनुमार उद्यान के पुत्र। १. मन्या के पसीने से उत्पत्त एक उन्न पुरुष जिसे मजा ने सदर को देव देने के निये अपना किया था। इपने रण पाने के निये तिश ने विल्लु से प्रार्थना की। किन्तु ने सबने रक को चूँदों से एक पुरुव उत्पक्ष किया। इसी पा नाम ना द्या। इस नर ने उम्र का यव किया। ६. गुविनसाध्य देशों में से एहं। ७. शिलु के प्रमुसार गप मा पुत्र। =. भागान के अनुसार मन्यु के प्रा। नरकः भुनस्यत्र नथा दनुषा एक ग्रुव्र। २. तिबिधिन न्यगर देख तथा दिलि-रन्या विद्यिश या गुत्र। ३. भूमि वा पुर, मन्द्रि नाकातुर राष्ट्रम । ४. यह न्यान वहाँ गुलु हे पाद पाना मनुष्यों की थाएगा खबने पाद का दृढ वान के निषे भेका जाता है। यह यम जा स्थान कहा याजा है। वेहीं में महक का कोई बक्तेस नहीं मिलता है। सनुस्मृति में वर्षों ये चनुसार नरकों दी सकता २१ षण्याई गई देः नामित्र, अवेनामित्र, नीत्व, मुहारीत्व, सरर, महानरह, परत्मूण मंत्रीपन, महापीबि, सपन,

प्रतापन, संदात, काकोल, कुद्मल, प्रतिमृतिक, लौहजंत. ऋत्रीप, शालमली, वैतरणी, श्रतिपश यन तथा लीहदारक। भागवत में नरक संबंध में यह उल्लेख है : एक बार परीजित ने गुकदेन सं पूछा : "भगवन् ! नरक क्या कोई पृथ्वी का देश-विशेष है सथवा ब्राग्नांट के पहिर्मांग सम्बा इतराल में उपस्थित कोई स्थान है ?" शुकदेव जी ने उत्तर दिया, "इस भू-तंटल से द्विण, भूमि के नीचे तथा जल के उत्तर एक स्थान, जहाँ अग्निप्याचादि पितृ-गण रहते हैं। यह यम का भी निवास-स्थान है, जहाँ वे श्रवने गणों के नाथ रहते हैं, शीर अपने लेखक चित्रगृप्त के लेख के याधार पर सुत जात्मायों के कर्मी के गुण दोप का विचार करते हैं तथा उन्हें अपने कर्मानुसार नरक में कष्टभोग के लिये भेजते हैं।" भागवत में भी नर्कों की संख्या २५६ी मिलती है, किंतु नाम म्नुरमृति से भिन्न हे-तामिल, प्रंध तामिस, रीरच, महारीरव, कुंभीपाक, कालस्त्र, शमिपत्रवन, शूकरसुख, श्रंधकृप, फुमिभोजन, संदंश, तसपूरिम, बज्रकंटक, शालमली, वेतरणी, पूर्योद, प्राण्रोध, विशसन, लालाभच, सारमेयादन, अवीची श्रीर श्रवःपान । इनके श्रतिरिक चारमर्दन, रचीगया-भोजन, शृतप्रोत, दंदशूरु, घवटर-निरोधन, पर्यावर्तन श्रीर सूची-मुख ये सात नरक खाँर भी माने गये हैं। कुछ स्थानों पर उपर्युक्त नरकों के साथ ही =४ नरककुंडों के भी नाम मिलते हैं। जैसे बह्मिहुंट, तस्रहुंट तथा चारकुंट छादि। नर्भागवत-एक सृकदृष्टा। भरद्वाज के पाँच पुत्रों में से एक।

नरवाहन-क्रवेर का नामांतर। नरसिंह-१. गींद देश के राजा। इनके सेनापित सरभ-मेरंग गीता पाट से मुक्त हुये थे। २. विष्णु के एक अवतार। उनकी कथा इस प्रकार हैं: सत्ययुग में देखों के भादि पुरुष हिर्ययकशिषु ने बाह्या की घोर तपस्या करके यह चरदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंधर्व, श्रमुर, नाग, किन्नर तथा मनुष्य किसी के द्वारा न मारा जा सके। उसकी मृत्यु धन्न-शन्त्र, चृत्त, रोत्त, सूत्रो तथा भोगी' किसं। वस्तु से न हो सके। स्वर्ग मृत्यु लोक तथा पातान कहीं भी उसकी मृत्यु न हो तथा दिन अथवा रात वह किसी समय में न मारा जा सके। इस प्रकार पूर्ण-रूप ने निर्भय होकर उसने श्रपना निरंकुश शासन शारम् किया प्यार देवताची को कष्ट देने लगा। देवतागण प्रपनी रज़ा के लिये विष्णु की शरवा में गये। विष्णु ने उन्हें यमय-दान दिया श्री। अर्व-नर तथा प्रवंसिंद का रूप धारण कर वे हिरनयकशिषु के सम्मुख धाये। उसके पुत्र मह्लाद ने उस नृसिंह रूप को देखकर कहा -"यह तो कोई दिव्य मूर्ति प्रतीत होती है, जिसमें समस्व चराचर मत दिखाई दे रहा है। ज्ञात होता है अब देख-र्येग का नाग निकट है।" दिस्ययकशिषु ने यह सुनकर प्यन प्रमुख्यों से मृतिह का यथ करने के लिये कहा; स्ति हो उन्हें मारने के लिये जाने यहा यह न्ययं ही उनुके हाग धरामायी हुणा। अंत में हिरगयकशिषु, ने रुनिह के माथ हायं युद्धे बारम्म हिया। तृतिह ने एय माय में याने नवीं से उद्दर निदी वें करके उसका वर्ष

कर डाला । भागवत में प्रह्लाद की भक्ति का प्रसंग चौर वदा दिया गया है, जिससे कथा इस मकार की हो गई है। ब्रह्म से वर-प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिए ने निर्भय होकर देवताओं पर श्रत्याचार श्रारम्भ किये। उसके पुत्र प्रह्लाद के हृदय में भगवान के प्रति वड़ा स्नेह था, इससे उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया। किंतु विप्णु की कृपा के कारण प्रह्लाद का वाल भी वाँका न कर सका । एक वार क्रोधित होकर हिरण्यकशिप ने प्रह्लाद से पूछा-"तू किसकी शक्ति पर इतना इतराता फिरता है ?" प्रह्लाद ने कहा —"भगवान की शक्ति पर, जिसके सहारे यह संसार चल रहा है।'' हिरग्यकशिषु ने पूछा-"कहाँ है तेरा वह भगवान ?" प्रह्लाद ने कहा-"वह सर्वत्र है।" दैत्यराज ने क्रोधित होकर कहा-"क्या इस खंमे में भी है ?" प्रह्लाद ने उत्तर दिया-- "अवरय है", श्रीर हिरण्यकशिषु ने अपने खंग से खंभे पर आघात किया। खंभा ट्ट गया श्रौर उसके भीतर से एक नृसिंह-मूर्ति प्रकट हुई। उसने अपने नखों से देहली के ऊपर बैटकर संध्या के समय जव न रात थी न दिन, बिना किसी श्रस्न के अपने नखों से हिरएयकशिए का वध कर ढाला। उसके बाद वह मूर्ति श्रंतर्हित हो गई। दे० 'प्रह्लाद' तथा 'हिरएयकशिपु' । नरांतक-१. रावण का एक पुत्र जिसे वालि-पुत्र श्रंगद ने मारा था। र. रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । यह द्विविद नामक वानर के हाथ से मारा गया था। रे.रीट्रकेतु नामक दैत्य का पुत्र। अपने श्रत्याचार से इसने त्रेलोक्य को दुखी किया। जब इसे यह ज्ञात हुआ कि विनायक के हाथ से इसकी मृत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये यह पर प्राप्ति का भयल करने लगा। इसी वीच में विना-यक ने इसका वध कर ढाला । ४. कालेनेमि का पुत्र । नरामित्र-त्रिधामन नामक शिवावतार के शिप्य। नरि-वहु-पुत्र के पुत्र । इनके पुत्र श्रमिजित् थे । न[रन्-वनरस् नगर के तालन नामक राजा के पुत्र। नरिष्यंत-१.वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नाम शुक था। २. वायु तथा विष्णु के अनुसार मस्त के पुत्र। नरोत्तम-१. विष्णु के अनुसार मस्त के पुत्र। र. एक माग्रण। ये माता-पिता का श्रनादर करते थे पर तीर्थ-यात्रा श्रादि के फल से इन्होंने वहुत सा पुरुष संचित किया। नमेदा-1. एक नदी । इन्हें इष्याकु कुलोत्पन्न दुर्योधन को परण करने की इच्छा हुई झीर मनुष्य रूप धारण कर उन्हें पुरण किया । २.एक गंधवीं । इन्होंने छपनी तीन कृन्यायों को सुकेश नामक राज्ञस के तीन पुत्रों को दिया। ३. पुरुकुत्स की पती तथा सांधाना की कन्या। ४. सोमप नॉसक पितरों की कन्या। नलकूच्र-कुचेर के पुत्र । एक बार अपने भाई मिणिप्रीय के साथ ये कैनाश पर्वत के पास उपवन में जलकीड़ा कर रहे थे। मद्यपान करने के कारण अपनी खियों सहित ये नम्न हो गये और इनको अपनी नम्नता का भी ध्यान न रहा। नारद के शाने पर इनकी खियों ने तो कपड़े पहिन लिये किन्तु ये नग्न ही रहे। नारद ने सोचा कि जिसे

श्रपने शरीर के कपढ़े का भी ध्यान नहीं रहा वह धृत्त योनि में ही रहने योग्य है। यह सोचकर उन्होंने उन दोनों को १०० वर्षी तक वृत्त योनि में रहने का शाप दिया । नारद की ही कृपा से इन्हें अपनी पूर्वस्थिति का ज्ञान वना रहा। यशोदा के आँगन में ये उगे और कृष्ण के सान्निध्य प्राप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो गये । यशोदा ने जब कृष्ण का उलूखल-बंधन किया तभी ऊखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः श्रपनी पूर्व योनि को प्राप्त हुए। नव-मत्स्य के अनुसार उशीनर के पुत्र। नवग्व-श्रांगिरसों में से एक वर्ग का नाम । इन्होंने इंद्र की स्तुति की थी। नव महीने का यज्ञ पूरा करने के कारण इनका नाम नवग्व पड़ा। नवतंत्र-विश्वामित्र के एक पुत्र । नवरंग-दिल्ली का राजा श्रीर शाहजहाँ का पुत्र स्रीरङ्गजेव । नवरथ-भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के श्रनुसार भीमरथ के पुत्र । मतांतर से रथवर के पुत्र । नववास्व-इनका उल्लेख । ऋग्वेद में [हुआ है। भरद्राज ने इंद्र द्वारा इनका वध करवाया था। नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों में से एक। नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद में श्राया है, पर कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है। २. एक वैदिक राजा। यह संभवत: पृथुश्रवा के संबंधी थे। ३. प्रसिद्ध राजा नहुप । ये आयु के पुत्र, पुरुरवा के नाती तथा ययाति के पिता थे। इंद्र को बहाहत्या लगने पर ये ही इंद्र बनाये गये। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'नहुप' के नायक यही हैं। ४. कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र। १. वैवस्यत मन् के एक पुत्र। नहुप मानव-एक सुक्तद्रप्टा। नाक-दत्त साविण मनु के पुत्र। नाक मीद्गल-एक शाचार्य के रूप में इनका कई जगह उल्लेख हुआ है। ग्लाव मैत्रेय से इनका वादिववाद हुआ नाकुलि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर त्विद्यकि है। नाग-करयप तथा कद्रू के पुत्र। यह मेरु कर्णिका में रहते थे ग्रोर वरुण की सँभा के सभापति थे। करयप के पुत्र श्राठ प्रमुख सर्प श्रष्टकुली नाग कुहलाते हैं। इनके नाम हें - शनंत, वासुकि, तत्तक, कर्कीटक, पत्र, महापत्र, शंख तथा कुलिक । इनके कारण जब त्रेलोक्य में बहुत उप-द्रव होने लगे तय वला ने इन्हें शाप दिया कि जनमेजय के नागयज्ञ में तुम सपरिवार नष्ट हो जायो । पर इन लोगों की विनती से द्वित हो शाप का प्रत्याहार कर दिया । ये सब एक नये स्थान में चले गये और वहाँ पर नागतीर्थ की सृष्टि की । जिस दिन ये अला के पास मार्थना करने नये थे वह आवण शुक्ना पद्मिमी थी जीर छव 'नागपञ्चमी' के नाम से प्रसिद्ध है। नागदत्त-धृतराष्ट्र का पुत्र। यह भीम के हाथ से मारा नागद्त्ता-एक अप्तरा।

नागवाह-सरमेर है चीरान पंदीलक रवेतराव के पुत्र। इन्हें पुत्र का नाम लोहधार या। नागर्वाची- धर्म प्रति तथा यामी की कत्या । नाग्य पवित्र कृषापर एक गोत्रकार। नागेर्वर-प्रांक्त के एक प्रयतार । वारक नामक राजस हो सारतर इन्होंने सुविष्नासक वैदयनाथ की रखा की। हराया वर्षाच्या भनेत्रपर है। नामिजिय-स्पर्धित हा पैतृक गाम । नाग्नजिनी-दे॰ 'यखा' । नागिक (माचिरि)-विस्वामित्र के पुत्र। नानिहेन-नियोनम ऋषि का नामीतर । दे० 'नियकते'। नाउपिनी-संजुनना का विशेषण । पर यह विशेषण किस पर्भ में प्रमुख हुया है, यह स्पन्न नहीं । नाटायन विवित्तकुनायव एक गोत्रकार। नार्राजंग देव 'गीतन'। माट्यनीय-त्यास की साम शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड प्रराण षे चतुमार चौकाची के शिष्य। नाट्यतायन (गार्वलेय)-नाट्यले के पुत्रों का मातृक

नाधरामेन-मन्द्रिंद थीर रंमा के पुत्र । यह शंकराचार्य के जिला थे ।

नार्-१. चातुर सन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक। २. जिल्लाम देवों में से एक।

नादिर (गाइर)-एक रजेप्ट्रराज जो नादिरशाह के नाम से भारतीय इतिहास में असिद्ध हैं। इन्होंने सुहस्मदशाह मेर्स ने के समन में दिल्ली पर शाजमण करके उसे लूटा

नात्माहण् नम्य गर्गा में के ६ गर्गों में से एक। नाम (नाभाग)-1. नाभाग, का नामांतर। २. चाछुप मर्गानर के एक खिरा २. भविष्य के बातुसार नन के पुत्र। एनोंने १०००० वर्षी नक गठन किया।

नामाक-एक मुक्द्रका। एनके सुष्म में एनका राष्ट्र उल्लेख है। नाम, भागपत चथा किन्दु के मन से ये श्रुत के पुत्र निक्त होता है। भागपत में इनको नाम ही क्या गया है पर क्षण्य सामाक क्या गया है। ये मांचाता की स्तुति पर्यो हैं, हमिलिए इनको मांचाता का बंशज भी भागा गया है।

नाभाग-१.वैक्तन मनुके नवें पुत्र नमा के गुत्र नाभाग थे। पट में इन्हें वैक्तन का ही पुत्र माना गया है। विकास इन्हें के पुत्र थे। धन का बेंद्रमान करते ममय देशे पिता में कही पुत्र थे। धन का बेंद्रमान करते। हम कुन्मी एकों ममय देशे पिता में कही हमाय का की एकों कर का गूर्मी। प्रतिमा कर करते। हम कुन्मी एकों कर का मान नमा का कर ममर्पेक दिया। में पुत्र नोकर कर में माने मंपित नाभाग को है ही की किए किए को किए माने के पुत्र का नाम को है की किए को किए को किए को मानता के पुत्र का नाम को के का मान को के का मान को के का मान को के का मान के किए की किए के पुत्र के के किए की भागता के का मान किए के पुत्र के पुत्र के किए के किए की भागता के का मान किए के पुत्र के का मान के का मान का मान के मान मान के का मान के का मान का मान के मान मान के मान मान के का मान के का मान का मान का मान का मान के मान मान के मान मान के मान मान का मान

के पुत्र थे। नामांतर है: नाभागारिष्ट, नाभा, नेदिष्ट तथा नाभागदिष्ट ।

नाभानेदिष्ट मानव-एक स्कद्रप्टा।

नाभि-प्रियवत-पुत्र खान्नीध तथा पूर्वचित्ति धप्सरा हे पुत्र । इनकी स्त्री का नाम मेरदेवी था जिससे इनको ध्रमभदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुता ।

नाभिगुष्त-हिरचयरेत के पुत्र। ये राजा प्रियमत के पीन

नाय-विकुंठ देवां में से एक।

नायकि-श्रंगिराकुत्तोलन एक गोप्रकार !

नायु-द्रः तथा घसिकी की कन्या तथा करयप शै की।

नारद-एक देवर्षि । युग-सृष्टि के समय शहा के मानस-पुत्र के रूप में इनका उठलेख मिलता है। धपने पिता के द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में इनकी उत्पत्ति हुई थी। किंतु प्रपनी कठिन सपस्या से यह फिर धपने पूर्व-रूप को माप्त कर सके थे। मायः गत्येक पौराणिक श्राख्यान में इनका उल्लेख मिलता है। श्रपनी बीणा लिए हुए विष्णु के प्रति श्रपनी भक्ति की भावना के गीत गाते हुए यह रावण से लेकर कंग तक की राज-सभा में देखने को मिलते हैं। भागवत में इनका उल्लेप वेदझ बाताण की एक दासी के पुत्र के रूप में मिनता है। वाल्यावस्था में यह यपनी माता के याथ उन्हीं प्रात्तणों की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने उन्हीं माहाणों का उच्छिप्टान्न खा लिया । उससे उनका रृद्य शुद्ध हो गया श्रीर पाँच वर्ष की श्रवस्था में ही यह हिरागुल-कीर्तन करने लगे। उसके बाद एक दिन सर्प के काटन से इनकी साता की मृत्यु हो गई। शव यह पूर्ण-स्टूप से स्वाधीन हो गये और घर हार छोटकर उत्तरदिशा की सोर चल दिये । एक वन में पहुँचकर उन्होंने एक सरोवर में म्नान तथा जलपान किया शीर एक संघन चूझ की छाया में वंटहर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने उन्हें हदय में दर्शन दिये, किंतु उससे उनकी एच्छा की पूर्ति न हुई और यह प्रत्यक्त दर्शन के लिये चिता करन लगे। उनके फाट को देखकर भगवान ने णाकाशवाणी हारा उन्हें समभाया कि 'इस जन्म में तुम्हें हमारे सापात् दर्शन नहीं हो सकते । खपने प्रति मुग्हारे भनुः राग की वृद्धि करने के लिए ही हमने तुन्हें दर्शन दिये एँ। नुम नाधु-मेवा में रत हो, उसी से तुम इमारे समीप ष्या मकोर्ग ।" नारट ने उनकी ष्याज्ञा सहपं स्वीकार पी तथा कालांतर में परमधास को प्राप्त हुए। इसी प्रकार नारद के संबंध में अनेक कथाएँ मिलती हैं। उनमें मी एसी कथा की माति भगवान के प्रति उनके खनुराग पी भावना मधान है, तथा उनकी स्पष्टवादिता नया गुर्विः यीगल का भी उल्लेख है। नारद गानदिया में विशेष निषुणमाने जाने हैं।कहा जाता है कि गानविषा थी विण् एन्ट्रिने रिषम्पी से पाई थी। इनके द्वारा मुगीत श श्रंयों गा उल्लेग मिलना है : पंचरात्र तथा भक्तिमूर। नारदी-नारद ने एक बार पृदारगय में बीमुभ नरीया में रंगांग किया जिसके फारण इतका मुंखत्व नष्ट हो गण

नारायण-नित्यानंद् ]

[ १०१

श्रीर ये स्त्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो नारायण-१. एक सुक्तद्रप्टा । २. धर्म ऋषि के पुत्र। पुष्कर चेत्र में बह्या ने यज्ञ किया था। जिसमें उद्गातृ गणों में ये एक प्रतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायण'। ३. भागवत तथा विष्णु के चानुसार भूमित्र के पुत्र। मतां-तर से ये मूर्तिमित्र के पुत्र थे। ४. परिहार वंशीय सूरसेन राजा के पुत्र। ४. सुपितसाध्य देवों में से एक। नारायिण-श्रंगिराक्कलोत्पन एक गोत्रकार । पाठभेद से इनका नाम परस्यायि मिलता है। नारायणी-१. मुद्गल ऋषि की सी। इनको इंद्रसेना भी कहते हैं। २. दुर्गा का एक नास। नारी-१. मेरु की कन्या तथा अज्ञीध पुत्र कुरु की खी। २. श्रंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नारी कवच-श्रश्मक राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। दे० 'मूलक' । नामेद-इनका उल्लेख ऋग्वेद में सहवसु के साथ हुआ है। नामें ध-एक सुक्तद्रप्टा । दे० 'शकपृत' । नार्य-ऋग्वेद में उल्लखित वैवास्व को दान देनेवाले एक ऋपि। नाषेद्-करव का पैतृक नाम । नालविद्-र्यागराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नालायनी-इंद्रसेन का नामांतर। नाविक-विदुर के पुत्र। पांडवों ने जव लाचागृह में मवेश किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उतारा नाहुप-एक स्कद्धा। निवादित्य (निवार्क)-चार वैष्णवाचार्यों-रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी तथा निम्वार्क--में से एक। ये गोविद शर्मा के पुत्र थे। ये जंगल में रहते हुए विष्णु की उपासना करते थे। एक वार इनके यहाँ कुछ अतिथि आये। अतिथियों ने सूर्यांस्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, पर भोजन काल याने से पहले सूर्यास्त हो गया। पर इन्होंने फिर से सूर्य का खावाहन किया। इनकी प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकटवर्ती नीम के पेड़ पर फिर से श्राकर दर्शन दिया श्रीर तव श्रिधितयों ने भोजन किया। इसी से इनका नाम निवादित्य पढ़ा। इनके गुरु का नाम कृष्ण चैतन्य था । भागवत के आधार पर इन्होंने कृत्रण खंड नामक एक ग्रंथ लिखा। इनका चलाया हुन्ना संग्यदाय द्वेताद्वेत के नाम से प्रसिद्ध है। द्वेताद्वेतवाद के श्रनुसार ईरवर श्रीर जीव भिन्न भी हैं श्रीर श्रभिन्न भी। इन्कें एक अंध का नाम धर्माविधयोध है। इनकी गद्दी मधुरा के पास ध्रुवतीर्थ नामक स्थान में है। इनके शिप्य धुरिच्यास के वंशिधर श्रव भी वहाँ हैं। इनके श्रनुसार र्नियार्क का प्रादुर्भाव काल १४२० ई० से पहले हैं। ानकपा-सुमाली राज्ञस की कत्या तथा ऋषि विश्रवा की श्रद्धांगिनी। लंका के महाराज रावण तथा उसके छोटे भाई कुंभकर्ण का जनम इसी के गभे से हुआ था। निकुत-भविष्य के झनुसार शोशारव के पुत्र। निक्भ-१. एक राज्स जिसे कृष्ण ने मारा था।

महाद का पुत्र। सुंद शौर उपसुंद नामक दो मसिद राचस वंधु इसी के पुत्र थे। ३. हॅर्मश्व राजा के पुत्र। सहेतारव इनका पुत्र था। भागवत में इनके पुत्र का नाम वर्हशारव दिया हुआ है। दे॰ 'चेमक'। ४. कुंभकर्ण का एक पुत्र। इसकी माता का नाम वज्रज्वाला थाँ। इसकी मृत्यु हनुमान के हाथ से हुई। ४. रावणपत्तीय एक राजस जिसे नील नामक एक बानर वीर ने मारा था। ६. कौरव पन्नीय एक वीर । ७. वाराग्यसी के राजा दिवोदास का मित्र । गर्णेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी सुयशा को पुत्र नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने गरापित का मंदिर तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी को ध्वंस होने का शाप दिया। निक्कंभक-भविष्य के श्रनुसार राजा ददारव के पुत्र । इन्होंने ३३,२०० वर्षो तक राज्य किया। निकुंभनाभ-धली के पुत्र। निकुपज-व्रह्मसाविण राजा के प्रत्र। निकृतज-कश्यप कुलोत्पन्न एक ब्रह्मपि। पाटांतर निकृ-तिज है। निकृति-१.सुवल की कन्या । यह गांघारी की भगिनी तथा धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की कन्या । निकृतिज-दे॰ 'निकृतज'। निकोथन भायजात्य-प्रतिथि देवरथ के एक शिप्य। निच्भा-एक अप्सरा। सूर्य के शाप से मिहिर गोत्रीय सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में मकट हुई। एक बार भन्नि लेने जाते समय इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ी। उन्होंने मनुष्य रूप में प्रकट होकर इसका पाणिब्रहण किया और खंततोगत्वा गर्भ रह गया। इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान श्रपूज्य होगी। सूर्य ने इसका प्रतीकार यह किया कि श्रवूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान् शीर तेज-पूर्ण होगी। इनके वंशज मग द्विजातीय तथा भोजक यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। ये शाकट्टीप में रहते थे और जंबु-द्वीप के मंदिरों की पूजा-उपासना करते थे। इनके १८ कुल चले। निखबंट-रावण-पत्तीय एक राज्स । इसको तार नामक एक राचस दे मारा था। निगड पिएवल्कि-ये गिरिशकी कांग्रेविद्धि के शिष्य थे। निन्न-१. राजा धनरख्य के पुत्र । इनके पुत्र खनमित्र तथा रघूत्तम थे। २. विष्णु, मल्स्य तथा वायु के मत से धन-मित्र के पुत्र । निचंद्र-दनु का एक पुत्र। निचक्र-बिष्णु के शनुसार धिधसाम कृष्ण के पुत्र। दे० निमिचक्र'। निजानंद्-गोकुन के एक वयोवृद्ध गोप । नित्य-१. मरीचि हुन्तोत्पन्न एक न्तरि । २. करवपहुन्तो-लत एक मंत्रकार । ३. शांडिल्यकुत्तोलक एक मंत्रद्रप्टा नित्यानंद-शुक्तदत्त के पुत्र। यह जगजाय परिवत के 🗟 शिष्य थे।

निद्राय-1. बरमय गुणोत्पर एक सोझहार । यह भूगु आपि के जिल्ला थे । २. पुणराम के पुत्र । यह माणानुत्र ऋभु के नित्य थे ।

नियान-गापु के जनुमार घर राजा के छत्र। नियानर-चरपव नथा दन् के एक छत्र।

निद्वाह्य-ने मेगानिविवे पाधगयाता थे।

निधि- सुरादेशें में से एत्। निधन कालय-एक मण्डल

निभृत्य के। यह मृक्त्यस्या । यह बद्दवप हुलोखल बल्लर के पुत्र थे । इनकी की सुमेधा भहिष क्यान की कत्या भी । इनके पुत्र का नाम क्षेत्रवाषी था ।

निष्तालें-एक मध्यम श्रप्यर्थुं का नाम । निर्वाय∞भविष्य के घनुसार श्रतिथि के प्रत्र । इन्होंने १०००

यरों नक राज्य किया। निर्वेशन-१, परण राजा के प्रत्र। इनके पुत्र का नाम सल्यात था, जो तिशंकु के नाम से प्रसिद्ध थे। दे० 'किंगरान्'। २, एक खपि। इन्होंने वपनी माता भोग-

वर्ग। के साथ जो जायासम्बाद के संबंध में बाद किया था यह समन करने वीत्य है। निम-१, विकेट यंग के छादि एक्या, एष्वाक के वास्ट्रवें

नह मनन करन वात्य है।
निमि-1. विदेह यंग के खादि पुरुष, हुदवाकु के यारहवें
पुत्त । गीतम कृषि के खाद्रम के निकट, दंडक वन के
दक्षिण में--जहाँ तिमिष्यत राज्य करते थे, इन्होंने वेजगंती नामक एक नगरी बनाई। हा॰ भंटारकर के खनुमार गह किय हुगं था और श्री नन्दलाल के खनुसार
एक वनवारी नगर था। २. विदमें देग के एक राजा।
इन्होंने खागण्य को राज्य तथा कन्या दी थी। ३. सात्वत
भण्यान (खंषक के भाई) के पुत्र। ४. दत्तात्रेय के पुत्र
एक नवर्या। १. भागवत के खनुसार दंदपाणि के पुत्र।

निमित्र-मित्य के पानुसार गर्टानर के पुत्र । निमित्र-एक धरुतरुषक देवता जिन्होंने गरुद से बुद्ध

्रिया था। निभेष-गरुद के एव पुत्र।

निम्न-भागात के प्रतुमार प्रगमित्र के पुत्र। दे० 'निन्न'। नियद्ग-गाम विश्वसम् के पुत्र। यह बड़े प्रत्याचारी थे। इस सारण इनते गाय में द्वीय बाल नक प्रमानुष्टि रही प्रीर साव बाद हो। गया। सानी के प्राप्तह से बिस्ट इस इसोने बुद्ध कराया। इसके फलस्वरूप पाट्यांग की उत्पत्ति हुई शांर इसरा साख किर से धन-धान्य-पूर्ण हो

्गमा । नियति - १. मेर्ट्सी पट्या नथा स्वायंभुप सन्देतर में पिताता की गी। २. रीस्पमनु के पुत्र । २. नहुव के किन्द्र पुरुष

्षात्य वर्ष। नियम्-१. स्रादेतीं में में एक। २. शासून राम देवीं

में से एड़ । नियुतायुः भूतायुः ये युवः । सारतयुद्धः में यह दुर्योपन की कीर सं, यदि कीर अर्जुन ये हाथ से सारे सरे । मिसुदर्शाप-निकास के सह की सी ।

निर्मुन्सा प्रताप नामर राजा थे। नी । इतरे जिसु नास ुटर एक ग्रुप्त था।

नियार्थ एके महेटल भानि का राम । इन्हीं। उपाणि महत्त्र वी बावण हुई । ये देगार देगा में कही थे । निराकृति-दत्त सार्वाण गतु के पुत्र । पाठांतर से इनका गाम निरामय भी मिनता है ।

निरामित्र-१. चतुर्थ पांडव नकुल के पुत्र । इनकी माता का नाम रेणुमती था। २. त्रिगर्त देश का एक एतिय बीर जो भारत इन्ह में सहदेव के हाथ से मारा गया। इसके बाप का नाम बीरधन्या था। ३. त्रहा सार्वाण मनु के पुत्र । ४. त्रायुतायु के पुत्र । मत्स्य के श्रनुसार वे श्रविपिन के पुत्र थे। ४. मत्स्य तथा वायु के श्रनुसार इंटपाणि के पुत्र ।

निराय-चसुदेय तथा पीरवी के पुत्र । निरायृत्ति-भविष्य के श्रतुसार यृष्णि के पुत्र । निकदू-वहा सावर्षि मन्वंतर में एक देवगण ।

निक्रहू निवास सावास मन्यतर म एक द्वसस्य । निक्रहू ता-करयप तथा खशा की कन्या । निक्रह ति-१. करयप तथा सुरभि के पुत्र । २. एकादरा

रहों में से एक। यह नेक त, भूत, राचस तथा दिक-पालों के श्रिधिपति हैं। शत्रुनाश की इच्छा करने वाले इनकी पूजा करते हैं। ३ वरुण पुत्र श्रुधमें की भाया। मधु, महामय तथा मृत्यु इनकी संताने हैं।

निर्भय-रोच्य मनु के पुत्र। निर्माकि-१. सावणि मनु के एक पुत्र। २. देवसावणि सन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक।

निर्मोह-१. रेवत मनु के एक पुत्र। २. सावर्णि मनुके पुत्र। ३. रोच्य मन्यंतर में एक ऋषि। ३. शाकृनि ऋषि के पुत्र। ये चड़े कठोर तपस्त्री और संसार से विरक्ष ऋषि थे।

निर्वक्र-वायु के श्रनुसार ये धिषसाम कृष्ण के पुत्र थे। ुदे॰ 'निमिचक्र'।

निर्धित्ति-१. मस्य के श्रनुसार सुनेत्र के पुत्र । पाटभेद से नृपति भी मिलता है। २. एटि के पुत्र मतांतर से घट धयया सप्ट के पुत्र।

निल-विभीषण का एक मंत्री।

निवात कवच-१.महाद के भाई संहाद के पुत्रों का सामूहिक नाम। ये राज्य थे खौर रावण के मित्र थे। संख्या
में ६० वा ७० हज़ार थे। छर्जुन ने हनका वध किया था।
२. करवप पुत्र पोलोम तथा कालकेय भी निवात कवच नाम से प्रसिद्ध हैं।

नियावरी-एक स्कद्रष्टा । निशट-एक याद्य ।

निशाकर-गरुष का पुत्र।

निशीथ-भागवत के घतुमार राजा दुष्पणि तथा द्रोपा का पुत्र ।

निमिचक-राजा श्रविसाम कृष्ण के पुत्र । इनकी राज-भानी हिन्तिनापुर में थी; पर यसुना में बाद धाने के कारण जब यह नगर चढ़ गया तो इन्होंने कीशांथी में श्रपनी नई राजधानी स्थापित की । इनके पुत्र का नाम चित्रतथ या ।

निशुंभ-त्रसिद्ध राग्नम शुंभ का आहं। हमने हंद्र की परान्त कर खमरावती जीती खीर जालंघर ने हसका राज्यानिक किया। इसकी कृत्व ने परास्त किया खीर चंद्री ने इसका क्य किया। दे० 'शंभ'। निश्चक्र-न्यूह निश्चक्र-भविष्य के अनुसार राजा यज्ञदत्त के पुत्र। इन्होंने १००० वर्षी तक राज्य किया। निश्चर-१. धर्म सावर्षि मन्वंतर के एक सप्तर्षि। २. निश्चवन का नामांतर। निश्चवन-१, बृहस्पति और तारा के पुत्र । इनके पुत्र विपाप्मन श्रथवा निष्कृति थे। २. स्वारोचिप मन्वंतर के एक सप्ति । निपंगिन-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। निपध-१. राजा श्रतिथि के पुत्र। २. जनमेजय के पुत्र। निपधारव-भागवत से श्रनुसार कुरु के पुत्र । निपाद-त्रेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण एक पुरुष् उत्पन्न हुन्ना था। इसी का नाम निपाद पड़ा। निष्कंप-शैच्य मन्वंतर में एक सप्तर्षि । निष्कृति-विरचन पुत्र विपाप्मन का नामांतर । इनके पुत्र का नाम स्वन था। निष्ठानक-एक सर्पे। यह कद्रुका पुत्र था। निष्ठ्र-एक व्याध । कार्तिक में दीपदान करने के फल से यह मुक्त हुआ। निसंद्-एक राज्ञस । निहाद-जालंधर की सेना का एक राज्ञस। इसे कुवेर ने मारा था। नीतिन-मृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। नीप-१.राजा पार के पुत्र एक प्रसिद्ध राजा । मत्स्य के अनु-सार इनके पिता का नाम पौर था। इनके १०० पुत्र थे जो भीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। खी का नाम कृती अथवा कीर्तिमती था चौर पुत्र का प्रहादत्त । र.भागवत के चनु-सार कृती के पुत्र । इनके पुत्र महत्रात थे । ये निपुण शस्त्रधारी थे। नीपरतिथि काएव-एक मंत्रद्रवा ऋषि। इनके यहाँ इंद ने सोमरस-पान किया था। इन्होंने एक साम की रचना की थी। नील-१. विश्वकर्मा का अंशावतार जो राम सेना का एक मसिद्ध वानर था। राम-सेना को समुद्र पार करने के लिये इसने ही सेतु की रचना की थी। मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्रक्षि के स्रंश से हुई थी। निकुंभ, महोदर स्रादि राज्यों को इसी ने मारा था। राम के अरवमेध यज्ञ में यह रचक-सेना के साथ था। २.एक सर्व जो कद्र का पुत्र था। रे. यह पुत्रों में से तृतीय । ४.अजमीड तया नीलनी का पुत्र । ४. द्रौपदो स्वयंवर में सन्मिलित एक राजा । दे० नीलध्वज'। ६. भ्रुगुकुत्तीत्पन एक गोत्रकार । ७. कौरव परीय एक राजा। म. धन्यदेश के एक राजा। निलकंठ-शिव का नामांतर। समुद से निकतने वाले ष्लाहल को शिव ने पीकर अपने कंड में धारण कर लिया था तभी से उनका नाम नीलकंड हो गया। न्लिपराशर-पराशर कुजोत्पन एक ऋषिगण । निल्रल-राम के, अश्वमेध के समय राम-सेना के साथ जानेवाला एक शिर । नीला-कपित त्वि केशिनी की कन्या। विकवा नाम की इसकी एक क्योर/धी। नीलिभी-सः किया ही एक सी।

नृचलु-विष्णु के अनुसार ऋत के परंतु भागवत के झनु-सार सुनीय के पुत्र। दे॰ 'त्रिचचु'। नृपंजय-१. वायु तथा विष्णु के अनुसार सुवीर के परंतु मत्स्य के श्रनुसार सुनीय के पुत्र। २. भागवत के श्रनुसार मेधावी के पुत्र । नृपति-वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार धर्मनेत्र के पुत्र। इन्होंने ४= वर्षों तक राज्य किया था। नृमध श्रागिरस्-श्रंगिरस् कुलोलन एक साम के द्रष्टा। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये द्रष्टा थे। अग्नि ने इन्हें संतति दी थी। इनके पुत्र का नाम शकप्त था। नृपद्-करव का पैतृक नाम । इसी शब्द से 'नार्पद्' शब्द की उत्पत्ति हुई। नृहरि-महिराज का पुत्र जो दुःशासन का ग्रंशावतार था। नेतिष्य-भृगुकुजोत्पन्न एक ऋषि । नामांतर नेतिरय । नेद्प्रि-वैवस्वत मनु के पुत्र। नेम भागव-एक सुक्तद्रप्टा। नेमि-१.वलिपक्षीय एक दैत्य । २.वायु पुराण के अनुसार इस्त्राकु के एक पुत्र । अन्य पुराणों में वर्णित निमि श्रीर ये एक ही व्यक्ति हैं। नेमिकृष्ण्-वायु के त्रनुसार एक राजा जिन्होंने २४ वर्षों तक राज्य किया। नेमिचक-असीम कृष्ण के पुत्र। जब नदी में वाद आने के कारण हस्तिनापुर यह गया तो इन्होंने कीशाम्बी में अपनी राजधानी चनाई। इनके पुत्र का नाम चित्रस्य था। नैकजिह्न-भृगुकुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार । नैकदृश्-विश्वामित्र के पुत्र। नैकशि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नैगमेय-अनल वसु के पुत्र। नैद्रांगि-अत्रिक्तोरंग्न एक गोत्रकार। नेंध्रुव-कश्यवकुतोत्पन्न एक मंत्रकार । ये कश्यप के पौत्र तथा अवत्सर के पुत्र थे। नैश्रकि-करयप का पेतृक का नाम। नैऋॅत-एक सुक्तद्रटा । दे० 'क्पोत्रवेऋ त' । नैल-एक ऋग्वेदी श्रुतिप । नैपध-निषध देश के एक महाभारतकालीन राजा। ये भारतयुद्ध में कीरवों के पत्त में लड़ते हुये धट्युम्न के हाथ से मारे गये। नेवादि-१. एकत्रव्य का नामांतर। यह एक व्याघ या घीर द्रोणाचार्य की मतिमा की गुरु वनाइर इसने धर्नुविद्या सोखो । दे० 'एकज्ञन्य' । २. नज्ञ के यंश के नव राजाओं में से एक। ये कोमला नामक नगरी में रहते थे। नेपिध-नड का पेतृक नाम। न्धिस्-एक स्कद्धा । दे० 'एकस्' । नोधस् गौतम-कत्रीयत के कुत्र में उत्पन्न एक सुकद्राया। न्यप्रोधं-उत्रसेन के पुत्र। कंस-प्रध के याद चनरान ने इसे घपने इल-मृसल से मारा था। न्यूह्-म्लेच्छ वंश के छादि पुरुष। इनको खी का नाम सार्या-चेती था। स्तप्त में भिष्छ ने इनको प्रजय की स्चना दी। इन्होंने एक दर नौका यनवाई छोर अपने परियार फे साय उस पर जा पैठे। इनका भव विष्यु ने दूर किना 🕢 हुन्तेंनि इति दी कृति के निये और झार्यभाषा को स्वकृत्य स्वयं में परिकास परने का उपवेश दिया।

्याराणी वारम्यायन-एड प्रसिद् काणि। इन्होंने काम-जारा के मूर्वों की रचना की थी। ध्वानुता-एड जप्मस का नाम। इसने देवपि चारद से सी स्वभाव के संबंध के बाद-विवाद किया था। ध्वान-१.एक प्रजापनि। जिस्मी नाम बीइनकी एक कन्या भी की दायेगम दक्ष की पानी हुई। २. संताद नामक भारत का पुत्र। यह संतीक के प्रसाद नामक करते समुद्र के गर्म

भारा प्राचनम दृष्ट का पाना हुई। र. सहाद नामक भारत हा पुत्र। यह शंग का रूपधारण करके समुद्र के गर्भ में रहना था। गुरु संदोषन के पुत्र का उद्धार करने के लिये हृत्या जब समुद्र में गये, तब उन्होंने इसे मास्कर इसकी हिंदुगों में प्रवता शंग्र बनाया जो पांचजरा शंग्र के नाम से प्रतिष्ठ हुन्या। रे.कविल के शाव से बच्चे हुये सगर के

चार तुर्वो में से एक का नाम । १. संजय के पुत्र । इनके पुत्र का नाम भी मदन था । यक्षि पुराण में पञ्चचनुष पाठ हैं। एक्षे-पर्दी 'त्यान' नाम भी मिलता है । पैचलती एप्यमदेव के पुत्र भरत की भार्यो । इनके पाँच तुत्र थे-मुमति, राष्ट्रस्त, सुदर्शन, प्रावरण तथा पुत्रकेतु ।

त्रव य-मुनात, गद्धित, सुद्धन, धार्यस्य तथा पृथ्वतु। पंचनंत्र-यरहा की एक मिसद कहानी-पुस्तक। इसके रचिता विष्यु शमी थे जिनका समय १वीं शताब्दी माना गया है। जागे चनकर इसका संजिप्त संस्करण 'तिनेपदेश' के नाम में मिसद हुता। इसका भाषांतर धने क प्राच्य थीर पाश्चाप्य भाषायों में हुआ है। आधु-निक्षार्यों ग्रंथ 'धनवर-ई-दानिश' का श्राधार पजतंत्र ही है। भारतवर्ष में ये कहानियां घर्षत उपादेय सिद्ध

'तलक'। पंचन-रणाम की सामिलिय परंपरा में हिस्स्य नामक जिल्हा।

पंचयत्तलक-मणांट के यनुसार हाला के पुत्र। है॰

िएय ।
पंचार पाँच इंद्रियाँ, पाँच पाँच, दस हाथ सवा बाठसुन्याना एक भयंकर राजम । बानर वीर बालि की
स्थाने के नियं हमने सुद्ध किया बीर उमे नियल गया ।
नुमाद दशेषि जीर क्द्रयम जादि हो भी नियल गया ।
कृत में बीरमद ने हमरा पेट जाद कर हन मयको

निशाला।
पैत्यान-विभावन् के पुत्रों में से प्रात्य के पुत्र। इन्हों के
पीन वन से सब प्रानी पवने-प्रवने कमें में प्रतृत हुवे।
पैत्यदी-प्रत्यान का नाम जिसमें पाँच प्राचीन बट्टूड के दीवे बनवानी सम में प्रवत्ता चाप्तम बनावा था। पैत्यित्व-भूतक प्रामृति के मध्या जिल्ला थे। इनकी माता

वॉनिय-१,यह जास्मी है मध्य जिला थे। इनहीं गाता का नाम क्षिण था। सौर्य-एमेंन के ध्रमुषायों इन्हें कीय हा धारतार नायते हैं। इन्होंने एक सहस्र वर्षों सभ्य नाम यह निया। जनदेव नामक जगक से इन्होंने नाम नामस्य के संबंध में गर्क दिया था। सौर्य पर इनका ग्रंथ है। २. एधिया न गामक श्रियायतार के

पेनरमन-एव सार्थीत सनु हे उप । पेनानन निक्षा एवं बनीव । दे॰ 'निव'। पंचाल-भड़ारव के पाँच पुत्रों का समान नाम । इन्हों के कारण उस देश का नाम पंचाल पड़ा । पंचाल चंड-एक खार्चार्य का नाम ।

पंचाल चंड-एक श्राचाय का नाम । पांचु-पांड्य वंश के श्रादि-पुरुष, महाराज शांतनु के पुत्र, तथा विचित्रवीय के चेत्रज पुत्र । महाप न्यास के नियोग से इनका जन्म हुझा था । महाराज विचित्रवीय एय-रोग से पीदित होकर युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे श्रार उनकी दोनों खियाँ श्रांविका तथा श्रांवालिका विध्या हो

उनकी दोनों खियाँ छोंबेका तथा अयालिका विधवा हो गई बीं। उस समय उनके कोई संतान भी न हुई थी। विचित्रवीय की माता सत्यवती ने वंश चलाने के उद्देश से महाराज शांतनु की प्रथम पती गंगा से उत्पन्न हुए पुत्र भीत्म से छांबिका तथा खंबालिका के साथ नियोग

करके संतान उत्पन्न करने को कहा। भीष्म आजन्म महा-चानी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने स्वयं नियोग करने से अस्वीकार करके किसी योग्य माहाण को बुलाकर गर्भाधान कराने का परामर्श दिया। सय-वर्ता ने अपने प्रधम पुत्र स्यास का स्मरण किया और उनसे वंशवृद्धि के लिए संतान-उत्पत्ति के लिए कहा।

च्यास ने कठिन तपस्या में लीन रहकर अपनी रूप-रेखा को विवर्ण बना लिया था। इस कारण जब वे श्रंविका के पास गये तो उसने थांखें मूंद्र लीं और उससे शंघ धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई। अंयालिका उनकी भयंकर रूप-रेखा को देखकर पांडु वर्ण हो गई थी, उसने कालौतर में एक पांडु पुत्र को जन्म दिया। पांडु होने के कारण उसका नामकरण भी पांडु ही हुआ। सत्यवती एक सुंदर

संनान की सृष्टि चाहती थी, इसलिए उसने प्रंत्रिकों से फिर गर्भशरण करने के लिए कहा । किंतु वह व्यास से

इतना भयभीत हो गई थी कि उनके छाने पर उसने प्रपनी एक दासी को सम्मुख कर दिया। फालांतर में दासी ने विदुर को जन्म दिया। ज्यास के वीर्यंज पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ विदुर का भी नाम तिया जाता है, तथा वे उनके माई कहे जाते हैं। वाल्या- वस्था में भीष्म ने इन तीनों का पालन-पोपण किया था। योग्य वय होने पर पांडु का विवाह कुंतिभोज की

कन्या फुँतो के साथ हुया। भीष्म ने वाद को महन्यत्या

मादी से इनका विवाद करा दिया था। पृतराष्ट्र के धीर होने के कारण राज-सिहासन पांतु को ही मिला। इड़ दिन राज्य संचालन करने के बाद पांतु दिखिजब के लिए निकले श्रीर उन्होंने भूमंडल के समस्त राजाओं की परारत करके बहुत-मा धन एक्स किया। पृतराष्ट्र ने धूर्मा धन से पाँच महायज़ों का झाखीजन किया था। एक बार नहाराज पांतु श्रपनी दोनों खियों को साथ जेकर बन में

प्रानंद के निष् गये हुए थे। यहाँ उन्होंने संभोगत हिरन-दंपनि में हिरन को खपने तीर से धराशायी कर दिया। यह हिरन बास्तव में किर्मिद्दा खपि थे। श्रपना पूर्व-त्य शांत कर सरने हुए उन्होंने हुए। दिवा था कि जिस प्रशार संभोग के समय सुमों में हा प्रथ किया है उसी प्रशार संभोग के समय स्थानिकस्था में मुग्हारी

उमी प्रधार मोग-क्रीया के मनय नियाधिकारों में गुण्हारी भी मृख होगी। पाँद वह सुनद्रभीट मिन थी। हुए भी। घपनी दियों को साथ सेक्ट

तपस्या करने लगे। एक वार ऋषियों के साथ उनकी भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। किंतु ऋपियों ने उन्हें यह समभाकर कि जिसके संतान नहीं होती वह स्वर्ग नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांड ने स्वर्ग जाने की अपनी आकां ज्ञा की पूर्ति के लिए अपनी छियों से नियोग के लिए कहा। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की वताई हुई रीत्यानुसार धर्म, वायु तथा इंद्र का आवा-हन करके उनके नियोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन को जन्म दिया। मादी ने श्रश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए। यही पाँच पांडु के चेत्रज पुत्र श्रागे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार पुत्रों की उत्पत्ति के वाद वसंत ऋतु में एक दिन पांडु को कामवासना ने पीड़ित किया। माद्री के मना करने पर भी उन्होंने उसके साथ वलपूर्वक संभोग किया। उसकी अर्ध-अवस्था में ही ऋषि किर्मिद्य के शाप के श्रनुसार उनकी मृत्यु हुई। कुंती उनके साथ सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने उन्हें समकाया कि मेरे साथ ही उनकी मृत्यु हुई, इसलिए मुमे ही उनके साथ सती होना चाहिएँ श्रीर उसने प्राग्ए त्याग दिये। कहा जाता है कि पांडु तथा मादी का मृत शरीर हस्तिनापुर लाया गया था श्रीर धृतराष्ट्र की श्राज्ञा से विदुर ने उनका श्रीतेम संस्कार किया था। पक्थ-अश्वनीकुमारों के कृपापात्र, एक वैदिक व्यक्ति। दाशराज्ञ युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के कहने से इंद्र ने भी इन पर कृपा की। पत्त-१. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र । २. वायु पुराण के अनुसार अनु के पुत्र । दे० 'चन्न'। पत्तगती-ऋग्वेदी श्रुतिप गर्णों का नाम । पञ्ज-श्रंगिरा तथा कॅन्निवान का पैतृक नाम । पटधर-एक राज्ञस । इसको शूरतर राजा ने मारा पटवेन-एक वैदिक राजा जिस पर श्रश्विनीकुमारों की कृपा थी। पटवासक-एक सपै का नाम। यह धृतराष्ट्र के कुल का था श्रीर जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मानित हुआ था। पर्दुमत-विष्णु के श्रनुसार मेवस्वाती के पुत्र। भागवत में इनका नाम अटमान है। इन्होंने २४ वर्षी तक राज्य किया। पटुमित्र-विष्णु के श्रनुसार एक प्राचीन राजा। पटुश-रावए की सेना का एक राज्ञस जिसे राम-रावण-युद्ध में पनस नामक वानर ने मारा था। प्णदि-१. एक बाह्मण जिन्हें दृत चनाकर दमयंती ने नल के पास भेजा था। २. मय की सभा के एक ऋषि। प्राव-यायु के धनुसार भजमान का पुत्र। पिए-१. यह नाम ऋग्वेद में कई स्थलों पर श्राया है। श्राचार्य सायण तथा यास्क के अनुसार इस शब्द का धर्भ पिज है। वास्तव में इंद्र के विरुद्ध रहनेवाले किसी सुंघ या व्यक्ति विशेष के ऋर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुशा ए। सरमा धौर मणि नामक प्रसिद्ध संवाद में यह धाराय व्यक्त किया गया है कि पिए ने इंद्र की गाय

अपहरण कर ली थी और इसे लौटा देने के लिए सरमा ने ढाट वताई थी। २. पातालवासी एक श्रमुर। पतंग-महर्षि मरीचि के एक पुत्र। पतंग प्राजापत्य-प्रजापति के एक प्रत्र थे। पतंगी-प्राचेतस् दत्त प्रजापति तथा श्रसिकी की कन्या श्रीर तार्घ्यं कश्यप की स्त्री। पतंचलकाष्य-१ भुज्यु लाह्यायनी ने याज्ञवल्क्य द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मृद्र देश में घूमते समय पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमें पाणिनि के सुत्रों का पत्त लेकर कात्यायन के सुत्रों की जालोचना की। इनके महाकाव्य में पुष्यमित्रसमा, तथा चंद्रगुप्त सभा और यवनों के ब्राक्रमण का उल्लेख है। इनका समय ई० पू० १५० माना गया है। इनकी कृतियों में महाभाष्य, सांख्य प्रवचन, योगसूत्र, छुंदोविचिति तथा वैद्यक का एक अंथ प्रसिद्ध है। २. कद्-पुत्र एक सपे। ३. श्रंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ४. कौमक पारा-शर्य के एक शिष्य। पतंजिल-मुनित्रय-पाणिनि, कात्यायन, पतंजिल में से एक महर्षि श्रोर न्याकरण शास्त्रकार । पहले ये विष्णुभक्त फिर देवी की उपासना की श्रीर कात्यायन को परास्त किया। इन्होंने कृष्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। इन्होंने ही महाभाष्य की रचना की। पतन-रावणपत्तीय एक राज्स। पत्तलक-विष्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे० 'तलक'। पत्र-तालन के एक पुत्र। इनके दो पुत्र थे। पत्री-श्रीकृष्ण के सोलह सेवकों में से एक। पांथेनसौभर-अयास्य अंगिरस् के शिष्य और वत्सनपात वाभव के गुरु। पथ्य-कवंध के शिष्य । पथ्यवत्-रौच्य मन्वंतर के एक सप्तर्षि । पथ्या मन्द्र की कन्या तथा श्रंगिरस की स्त्री। धृष्टि इनके पदाति-जनमेजय (परीचितपुत्र) के पुत्र। पदुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त । इन्होंने घपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी। पद्म-१. कद्-पुत्र एक मिसद् सर्प। यह वड़ा धार्मिक श्रीर वरुण की सभा का सदस्य था। २. ऐरावत का पुत्र, ऐलविल का वाहन । इसका रंग पीला या । नार्मा-तर मंद है। ३. मिएभट्ट तथा पुरुवजनी के पुत्र। ४. श्रष्टकुली महानागों में से एक । ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं घौर हमेशा चितन में लीन रहते हैं। ४. एक मसिद वैप्एव भक्त । ६. एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त । नाभा जी ने चेतन्य की शिष्य-परंपरा में इनका उल्लेख किया है। पद्मगंधा-इंद्र की दासी। पूर्व जन्म में यह कोंची थी। इसके वच्चे गंगा में हुवकर जब मर गये तब इन्द्र की इच्छा से यह उनकी दासी हो गई। पद्मचित्र-कद्र-पुत्र एक सर्प। पद्मजा-जवंत की सी। इसके पिता का नाम वीद्रसिंह या। दे॰ 'जयंत'। पद्मनाभ-१. एक बाह्मए । इन्हें दवाने के लिए एक राएस 🌞

पापा पर रिपा के चय ने इन्हीं रवा की और दर्ना भाग पर चार्लाये नामा सीर्व की स्थापना की । राजहा दुव एवं विद्वानु तथा जानी सर्व । ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र । ए. मिलिस नामा देवजनी का एक पुत्र । १. द्रिग्य रेप्पर मक । समानंदी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचा-स्त । ने पैहारी जी के किन्द, नाभा जी के गुरु, जीर जनताम जी के तुर नाई थे। पश्चपुरतग-नष्टादम प्रसम्ते में से एक । इसकी स्लोक संच्या ११००० तथा प्रज्ञति साविकी वर्षा गई है। यह पुराण १ मार्गो में विभक्त हैं। १. चृटि खंट, २. चूमि रांड, ३.इन्हें गंट, ४. पाताल गंड तथा ४. उत्तर गंड ! ये पाँचों भाग प्रयन्त्रदा हैं। यह १२वीं सदी से पहिले ी रचना गर्भ माल्म होती है। पदामित्र-किए के शतुवार एक राजा। पश्चामां -सामित्र तथा देवनां के एक पुत्र । पदाहरत-राज्ञा नल के मंत्री। पणाकर-विदुगः के राजा शास्त्रानंद के छत्र । पणान चंद्रहाम राजा के कनिष्ट पुत्र । पद्मावर्ता-१. विदर्भगण सत्यकेत की बन्या शौर मधुरा के राजा उपसेन की की। पनि-पनी में घादर्श प्रेम था, पर देवयोग से मोहबश हमें कुबर के गोभिल ना सक दृत में गर्भ रह गया, जिससे फंस फी उत्पत्ति हुई । २.मिएवि नामक एक धनी बैरव की भी। ३. सत्यवत की कन्या तथा मुघं फे प्रंशावतार जयदेव की सी 18. भक्तमाल के कनुत्तार रामानंद की शिष्य मंदली में एक प्रमुख शिष्या । पश्चिमी-विद्वार के राजा शारदानंद की कन्या। उसने रवंबार में 'लक्षण' को पतिकप में वरण किया और प्राचीराज घादि राजाघों में इसके लिये घोर बुद्ध हुया । पनस-१. गग-मेना पा एक याना यीर । युद्ध में एसने पहुन नामर राज्य को मारा था। २. विभीषण का मंत्री । पन्नग-एक ऋगेदी धुतपि । पञ्चमारि-१. एक मर्ग्याज । इन्होंने ४० वर्षी तक राज्य िया। २. बाकर्ना भरदाज के ज़ित्य। ३. विवय कुलोल्पस एक गोबकार । पयोद-विध्यामित्र कुनोरात्र एक गोत्रकार ऋषि । परंज्ञत-विष्ठु के अनुसार विद्वानिन्त्रत्र का नामांतर। भागान में तुरंतव नाम मिलता है। पर्नप-नामस मनु ये दल पुत्रों में से एहं। पर-1. रिकामित के एक प्रत्न । २. वायु के प्रनुसार मनर के प्रवा रे. नत्व के प्रवा पारणान-संगिधकुनीत्या एक व्यपि। परपद्म बाद्य वे अनुसार बातु के द्वत । नामांतर परमेतु, पराण, परमेण पादि कि ने हैं। परमार्टम-एर मनिद् संध । इसके स्वधिना प्रसिद्ध वैताव बाषार्य भीता हो। ये, जिनकी भागान दीना सर्वश्रेक मानी एको है।

परमानद्रना, सञ्जात के क्षिणों में से एक भए पनि।

इन्टोंने 'बरमार्नेड मागर' जिला है किन्तु यह मात्राप्य

ई। इत्या परिता मित के सन्धे मनोमान से परिकृत

जो के शिष्य थे। ये एक प्रसिद्ध सिद्धयोगी थे। ३. 'शोली' नामक स्थान के निवासी एक प्रसिद्ध वैन्यव सक्त । इन्होंने शपना भवन हरिभक्तों को दे दिया था। परमेप्टिन्-१. बता के शिष्य, एक सुक्तद्रप्टा। इनके शिष्य का नाम सनग था। मतांतर से ये प्रजापित के शिष्य थे। २. भागवत के अनुसार देवचुम्न, तथा विष्यु के बनुसार इंद्रचुरन और धेनुमती के पुत्र । इनकी यी का नाम मुवर्चला और पुत्र का प्रतीत् या। रे. भविष्य के अनुसार शारमपूजक के पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षी तक राज्य किया । ४. अजमीट और नीली के पुत्र । परमूषु-सत्स्य के अनुसार अनु के प्रत्र । दे० 'परपेए'। परवीराज्ञ-खर नामक राज्य का एक मंत्री। पर्शु–१. टत्तन मनु के पुत्र । २.एक राज्ञस । यह साकल्य को दाने याया था, पर विष्णु की कृपा से मुक्त हुया। परशुचि-उत्तम सनु के पुत्र। परशुवाद-शिव मभादन का नामांतर। इन्हें काशीधाम में घुंटिराज गरोश ने जपने हाथ से परसु प्रदान किया था। इसी से इनका यह नाम पड़ा। परशुराम-१. जमदिग्न के पाँचवें पुत्र का नाम। शहर से इन्होंने श्रमोध 'परशु' प्राप्त किया था, अतप्व इन्हें परशुराम कहते हैं। इनकी माता की चित्त-चंचलता के कारण इनके पिता ने छपने सब पुत्रों से माता का पप करने को कहा। किसी ने भी उनकी प्राज्ञा का पालन न किया। इससे पिता ने सवको संज्ञाहीन कर दिया। र्धत में परशुराम ने पिता की थाज्ञा से माता का लिए काट टाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर माँगने की फहा। इन्होंने ४ वरदान माँगे--(१) माता जीवित हों, '२) भाई मचेत हों, (३) में दीवंडीयी होऊं और (१) में युद्ध में प्रपराजेय होर्जे । पिता ने कहा 'तथास्तु' । धेहप-राज फार्तिवीयं ने इनके पिता का वध कर डाला। उसी घपराध में इन्होंने २१ बार पृथ्वी को चत्रिय-विदीन किया घीर राज्य बालागी को दे दिया । रामावतार में जनक के वहाँ धनुष हटने पर ये जनक के वहाँ श्राये। राम ने इनका दिया हुया धनुष चदा दिया तब ये समम गर्प कि विष्णु का अवतार हो गया। अतुष्य ये जंगल को चर्चे गये। इन्हें विष्णु का प्रवतार माना जाता है। २. पुरु प्रसिद्ध भरत फवि तथा वैष्णव सत प्रचारक। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णाव भरत तथा नामाजी के यजमान । परस्यरायश्चि-श्रंगिराकुनोखन्न एक ब्रह्मपि । पराज्ञ-दे० 'परपज्ञ' । परातंस-भविष्य के अनुसार प्रतंस के पुत्र। परानंद-शहा मी से नन्द्रमुत मनन्द्र के प्रच । यह मण्य क राजा थे। इन्होंने इस वर्षी तक राज्य किया था। इनके पुत्र का नाम समरनंद्र था। परायण्-स्यास की साम शिष्य परंपरा में वीधुम पारा-रापं के जिल्य।

परावसु-१. एक मंचवं । २. रेम्य ग्रापि के प्रज्ञ तथा विरण

मिल के पीत । इन्होंने हरिए। समक कर खबने बाप की

मारे याला था। मृहसुम्म है यहां में इतके यें पु श्रमीसी

ी। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये विरयात भक्तनाहा

नें इन्हें बत करने का उपदेश देते हुए कहा था—'तुम ब्रह्महत्या के दोपी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा।' यह मानकर ये व्रत करने लगे। इधर इनको राजा के यहाँ प्रसहत्या का दोपी ठहराकर उसने वृहचुम्न राजा का यज्ञ पूरा किया । यवकीत ने इनकी स्त्री के साथ वलात्कार किया। परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि चत्रिय खब मी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने पुनः पृथ्वी को चत्रियों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ परावृत-पद्म तथा विष्णु के अनुसार रुकमकवच के पुत्र। परिकृट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। परिकृप्ट-हिरण्यनाभ के शिप्य । परिचित-एक राजा। इनके ऐश्वर्य का यदा वर्णन मिलता है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है। यह परीचित से भिन्न हैं। परिघ-मत्स्य तथा वायु के श्रनुसार रूक्मकवच के पुत्र। परिप्लव-विष्णु के अनुसार सुखीवल श्रौर भागवत के श्रनुसार सुलीनल के पुत्र। परिमंडल-दे॰ 'उपरिमंडल'। परिमति-भन्यदेवों में से एक। परिमल-प्रद्योत के पुत्र। प्रद्योत मथुरा से धुंधुकार नामक राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिमल एक लाख सेना के अधिपति थे। इन्होंने पृथ्वीराज और जयचंद में वैर उत्पन्न कर दिया था। परिमला-इंद्रप्रस्थ के प्रद्योत नामक राजा की कन्या। यह दु:शला के ग्रंश से उत्पत्त हुई थी। स्वयंवर के द्वारा इसका विवाह कच्छप राज के पुत्र कमलापति से हुआ था। परिवह-गरुड़ के पुत्र। परिष्णव-दे॰ 'परिष्लव'। परिस्वंग-मरीचि भिष तथा ऊर्णा के एक पुत्र। परिहर-श्रथवंवेद परायण एक वौद्ध-द्रोही राजा। चित्र-फूट के पास कालिजर नासक नगर में ये रहते थे। परीचित-सर्जुन के पौत्र तथा श्रमिमन्यु के पुत्र। इनकी माता का नाम उत्तरा था। सहाभारत के वाद यही चक्र-वर्ती सम्राट् हुए। किस इन्हीं के समय से पृथ्वी पर थाया । इनकी मृत्यु शंगी ऋषि के शाप के कारण तत्तक के काटने से हुई। पर्प-खर राचस का एक भंत्री। परोचा-भागवत के श्रनुसार श्रनुराज के कनिष्ठ पुत्र । पजन्य-९.वृष्टि के वैदिक देवता। इनकी स्तुति में ऋग्वेद में तीन मंत्र हैं। यह नाम प्रायः वात के साथ आता है। यायु श्रीर वर्षा के श्रमवस्त संबंध के कारण ही ऐसाँ हुन्ना है। शागे चलकर पर्जन्य वर्षा श्रीर मेघों के रचक के रूप में माने गये हैं। इनको प्रमु, बशा, पिता, पृथ्वी माना तथा पर्जन्य पिता आदि नामां से धाभिदित किया गया है। इन्द्र स्रोर इनका साम्य है। २.एक प्रादित्य जो फाल्गुन मास के सूर्य हैं। धनके साथ चनु नामक यत्त, वर्चरा नामक राजस, भरद्वाज भाषे, विरवा नाम की श्रप्सरा, सेनजित नाम

के गन्धर्व तथा ऐरावत नाम के नाग छादि का सहयोग है। ३. रेवत मन्वंतर में सप्तिपियों में से एक। ४. एक देवगंधर्व जिनकी उत्पत्ति करयप तथा उनकी मुनि नाम की भायों से हुई थी। पर्ग-दे० 'एकपाटला' । पर्गाजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र। पर्णय-एक वैदिक व्यक्ति । इन्द्र ने इनका वध किया था । पर्गाव-यत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पर्णागारि-वशिष्ट कुलोत्पन्न एक गोन्नकार । पर्गिनी-एक अप्सरा। पर्गिन्-व्यास की यजुःशिष्य परंपरा में याज्ञवल्क्य के पर्यपित-प्रेत योनि को प्राप्त होने पर पृथु नामक बाहाए ने इनका उद्धार किया। पर्वेगा-रावणपत्तीय पक राचस । पर्वत-१. एक प्राचीन ऋषि । अद्भुत रामायण के अनु-सार इन्हीं के शाप से लक्ष्मी नारायण को त्रेता में मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ा । २. कश्यप के एक मानस पुत्र । जनमेजय के नागयज्ञ में एक सभासट । शरशेरया में पड़े भीष्म के पास ये गये थे। नारद को वानरमुखी होने का शाप इन्होंने ही दिया। पवंत कारव-एक सूक्तद्रप्टा । नारद के साथ इनका कई वार उल्लेख हुआ है। पवृताय-वाल्धि ऋषि के पुत्र मेधावी का नामांतर। पवृत्रवर-विध्य देश के राजा। पशु -सायण के शनुसार पर्शु के पत्र तिरिदिर थे। परंतु श्रन्यत्र तिरिंदिर को पारशन्य कहा गया है। पृथु पर्शु ने सुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पर्श् का उल्लेख किया है। पशुमानवी-सायण के अनुसार एक मृगी जिसने एक साथ २० वच्चे दिये । कात्यायन ने स्री वाचक पर्श् का उल्लेख किया है। पलांड-एक यज्ञवेदी श्रुतिप । पिलग-हिरचय केशी शाखा के पितृ तर्पण में इनका उल्लेख हुया है। पवन-१. दे० 'वायु'। २. उत्तम मनु के एक पुत्र। पवमान-१.जन्नि तया स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का नाम ह्य्यवाह था। यह गृहस्थों के पूज्य हैं। २ राजा विजितारव के एक पुत्र। यह पूर्व जन्म में शिप्ति थे जो वसिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. मेधातिथि के एक पुत्र। पवित्र-१. एक बाह्मण । इनकी की का नाम बहुला था । २. भीत्य मन्वंतर में देवगर्लों का नाम । २. इन्द्रसाविल मन्वंतर में देवगण। पवित्र छोगरस्-एक स्कद्रप्टा। पवित्र प्राग्-एक त्रव्यपि । पशु-सविता नाम के झाटवें प्रादित्य और उनकी प्रदिन नाम की सी से उत्पन्न पुत्र । पांचजनी-श्रासिकी का नामांतर। पांचाल-पांचाल देश के राजा के पार्ग में इस शब्द का

प्रतेग हुवा है। हुनुंग और शोद राजावों के लिये यह इत्यु विहेत रूप में बाना है। पौनार्ला-ताला दुवद की पुत्र । दे० 'द्रौपदी' । पौचाल्य-कारुमि नाम के एक कृषि का नाम । पश्चि-एट ऋषि जिन्होंने मोम यह में तीन घंगुलि प्रमाण दी गेदी रचने की प्रधा घनाई। पांड-परा के पुत्र। सरम्पती नामक कन्या से इनकी मोल्य पुत्र हुने थे। देव 'पाटर'। पांटर-सर्प वहा में मस्म होनेवाले ऐरावन कुलोखब एक मर्ग । पांद्रराचि~भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पश्चिय-इंदिर देश के एक राजा। इनके चित्रांगदा नाम की हत्या थी। भारत युद्ध में ये पांटवां के पर्ए में थे। श्रहण्यामा ने इनका वध किया। पाक - एक त्रामुन, जिसे छंड़ ने मारकर 'पाकशासन' की उपापि पाई भी। पाचि-मन्त्र के घनुसार नहुव के पुत्र। पाटल~राम-सेना का एक बानर। पाठक-करमप खीर 'प्रायंवती के नृतीय पुत्र। यह एक गोत्रकार थे। एनके सरस्त्रती नामक सी से १६ पुत्र हुए-पत्रयप, नारद्दाज, विस्वामित्र, गातम, जमद्गि, यसिष्ट, चन्म, गीतम, परायर, नर्ग, प्रात्र, भृगु, र्ष्मारा, श्रेगी, पारवायन तथा याज्ञ्वलस्य । पाटक-पासु के प्रचुनार न्याम की साम शिव्य परंपरा में दिरगपनाम के शिष्य । ब्रह्मांट के धनुसार इनका नाम महिन्ह था। पांगिक- चंगिराकुनोत्पत्न एक ऋषि । पांकिन-१. एक बापि। २. करवप तथा कह के एक पानाल हेतु-१. जानंघर की सेना का एक राजस । २. देव 'ग्रमुग्यन'। पार्थ-तृष्त् का पेतृक नाम । पादप-यसिष्ट कुरोत्पन्न एक गोत्रशार। पाद्पायन-दे॰ 'पानवाधन'। पापनाशन-दमन नामक शिवावतार के शिष्य। पायु अंगिम युक्तेत्पत्त एक ऋषि। पार्तुमारक्षात्र-सक्ता दिवोदास के बाब्रित एक सुकद्रष्टा । पार-१, प्रश्नेर प्रथम प्रश्नेण के पुत्र। इनके पुत्र नीव नाम में इतिद् हैं। २. बिल्ड, मण्य तथा बायु के मत में समर के पुत्र। है, खंग के गुज्र। पारय्-इस्टियंद्र सुक्षेत्पुस गर् राजा पा राज्य जीतनेयाली में से एक । पारहानी देवराम की पत्या सुधा विदुर की सी। पारम्बर एक बान्तवं। इन्होंने पारम्बर गृतसूत्र नथा म्मति हो क्याना की थी। यहती के मत से फाल्यायन भी। ये एक हो है। पारायतम्य मिलप्के क्रमुमा क्रमान्ति या सुक्र। पारामार् 1, स्थान के जिल गाम सन्दानी के स्थानी। इन्होंने मीतर हो करता से मंगातर पर विवाद करते संभीत

दिया, जिससे महासामा है क्लिक्ता हमास उपास हुए।

प्रसिद्ध पाराक्तर रमृति के रचियता यही माने जाते हैं। २. एक ऋषि। इन्होंने शुक्त यजुर्वेद की १६० रखोकों से सुक पाराशरी शिद्धा प्राप्त की थी। दे॰ 'पराशर'। पाराशरी कोंडिनी पुत्र-गार्गी-पुत्र के शिप्य। पाराशी पुत्र-कात्यायनी पुत्र के शिष्य थे। इनके पुत्र भारहाजी शादि थे। पाराश्ये-१. भारहाज तथा जात्कर्ण्य के शिष्य। युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि। पारिजात-१. नारद के साथ मय की सभा में जानेवाला एक ऋषि। २. ब्रह्मांड पुलह तथा खेता के पुत्र। पारिभद्र-प्रियवत पुत्र यज्ञवाहु के सात पुत्रों में से पाँचये। पारियात्र-१. भागवत के श्रानुसार श्रनीह के, वायु के धनुसार धहीनगु के, विष्णु के धनुसार रुख के तथा भविष्य के श्रनुसार कुरु के पुत्र । इन्होंने दस हज़ार वर्षों तक राज्य किया । २. सर्प यज्ञ से दुग्ध होनेवाला ऐरायत कुलोत्पन्न एक यत्त । पारुवत-१. यायणाचार्य केश्रनुसार परवत् के निवासियाँ को पारावत कहते हैं। २. सर्प यज्ञ में दुग्ध होनेवाला ऐरावत कुलोलज एक सर्प । ३. स्वारोचिप मन्वंतर में द्वगण्। पार्थे-दे० 'यर्जुन'। पार्थव-दे॰ 'सभ्यावर्तिन्'। पाथिय-श्रंगिरा कुनोत्पन्न गोत्रकार गण। पाशुश्रवस्- धतराष्ट्र का पैतृक नाम । पार्वती-दिमालय तथा मैना की कन्या। नारद के कहने से हिमालय ने इनका विवाह शिव से कर दिया था। पार्वती ने इसके पूर्व ध्रपनी घोर तपस्या से शिव को मसल किया था। पार्वतीय्-दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर। पाटम् रोलन-एक याचार्य । पारिंग-चेकितान् राजा के सारिध । पालंकायन-विसप्ट कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाटभेद पादः पायन है। पालक-प्रयोग के पुत्र। पालिशय-वसिष्ट कुनोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि । पायक-१. विजितास्य के पुत्र । इन्होंने चिसिष्ट के शाप में मनुष्य योनि में जन्म लिया। २. एक सुक्तद्रष्टा। धीम शीर स्वाहा के पुत्र । पात्रकाच-राम-सेना का एक बातर। पायन-१. तिवर्षिदा नामक सी से कृष्ण के एक पुत्र । २. द्वितंतपा ऋषि के कनिष्ट पुत्र। पारिन् धतगष्ट्र के एक पुत्र। पिंग-र्यागरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पिगल-१.एक श्राचार्य,जिन्होंने वेदांग छंदशास की रचना ष्टी । छुँदशारा में जीतिक और वैदिक दोनों प्रकार पु छुँद हैं । विगल को कुछ लोग पाणिनि का छोटा सादे मानते हैं। लिनु छुंदशास में माकृत का वर्णन है जिसका विकास पाणिनि काल के कई शताब्दियों के याद हुआ। २. एक प्राचारदीन बालाण जी पुरुव्यस नामक नगर मे

गरमा था। ३. एक राधमा ४. कद्रपुत्र एक सर्ग । १

भगुकलोत्पन्न एक ऋषि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे। ६, सूर्य के श्रनुचर तथा लेखक। ७. एकादश रुद्रों में से एक। पिंगलक-एक यत्त । पिंगला-१. श्रवंति नगरी की एक वेश्या। एक बाह्मण इस पर ग्रासक्त था। ऋपभयोग्य की सेवा के मसाद से यह चंद्रानंद नामक राजा की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई श्रीर कीर्तिमालिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका विवाह

मदायु से हुआ । दे॰ 'भदायु'। २. मिथिला नगरी की

एक वेश्या। राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने प्रार्थना की किंतु एकपलीवती होने के कारण राम ने इसे अस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म में यही कुञ्जा हुई। पिंगलान्त-शिव के रुद्रगणों में से एक। पिगा-दे॰ 'ऐतरेय'।

पिंगान्-१. एक शबर । अत्यंत परोपकारी होने के कारण निऋति लोक के अधिपति हुये। २. मणिभद्र तथा पुरयजनी के पुत्र।

पिजक-करयप तथा कद्र का एक पुत्र।

पिडसेक्त्-सर्पयज्ञ में देग्ध होनेवाला तत्त्रक कुल का

पिंडारक-१. द्रीपदी-स्वंयवर में धानेवाला एक यादव। २. करयप तथा कद्र का एक पुत्र । ३. वसुदेव के एक

पिघलायन जी-नव योगीश्वरों में एक का नाम। पिजवन-निरुक्त के श्रनुसार ये सुदास के पिता थे । सुदास का पैतृक नाम पैजवन प्रसिद्ध है।

पिठर-वरुण सभा का एक राज्ञस। पिठरक-कश्यप तथा कद्रुका एक पुत्र।

पिठीनस-इन्होंने इंद्र को रिज नाम की स्त्री दी थी।

पितामह-एक स्मृतिकार।

पितृ-दत्त-कन्या स्वधा के पति ।

पितृवती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात पुत्र हुये थे श्रोर नित्य ऐक सेर सुवर्ण मिलने लगा था। पितृवर्तिन्-कुरुचेत्र के कौशिक नामक बाह्यण के सात

पुत्रों में से कनिष्ठ ।

पितृवधेन-भविष्य के ब्रनुसार श्राद्धदेव के पुत्र । पिनाक-शिव का धनुष, जो दधीचि की हिट्टियों से बना था श्रीर जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा

पिनाकिन्-एकादश रुद्दों में से एक । पिनाक नामक धनुप धारण करने के कारण यह नाम पड़ा।

पिप्पल-१. मित्र नामक छादित्य तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र । २.एक राचस जो धागस्त मुनि का द्वादश वर्ष व्यापी यज्ञ चलाता था। उसमें यह वाल्यणों को खाता था। ३. एक माम्राण । यह बड़े श्रमिमानी थे । सुकर्मा ने इनका गर्व चूर्ण किया।

पिप्पलायन-ऋपभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में से एफ। ये वहें भगवत् भक्त थे।

पिष्पल्य-एक गोत्रकार ।

पिषु-एक वैदिक व्यक्ति । इनको दास स्रोर ग्रमुर कहा

गया है। इनके कई किले थे। इंद्र ने इनको परास्त किया था।

पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे। २. मण्विर तथा देव-जनी के पुत्र । ३. सपैयर्च में दम्ध होनेवाला धतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प।

पिशाच-राचसों से कुछ नीची योनि चौर उसके व्यक्ति। पुलह ने इनकी उत्पत्ति की। रुद्र इनके श्रिधपित थे। ऋग्वेद में इनको विशाचि कहा गया है।

पिशुन-कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक। पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था। पीडापर-कश्यप तथा खशा के पुत्र।

पीवर-तामस मन्वंतर में सप्तिपयों में से एक। पीवटी-च्रिक्षिप्वन्ति पितरों की कर्या तथा व्यास पुत्र शुक की स्त्री।

पीपा-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिन्नावृत्ति द्वारा ही जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख संत । ये कवीरपंथी थे। संतवानी संबह में इनके पद संकलित हैं।

पुजिकस्थला-एक अप्सरा । यही शाप के कारण श्रंजना होकर मकट हुई।

पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वैशाख में सूर्य के सामने श्राती है।

पुंड-१. विल के सौ पुत्रों में से एक। २. वसुदेव के सुतनु नामक स्त्री से ज्येष्ठ पुत्र। ३.व्यास की यजुः शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड के घनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य। पुंडरिका-एक श्रप्सरा। यह करयप तथा मुनि की

कन्या थी। पुंडरिकाच-दे॰ 'पंडरीक'।

पंडरीक-१. राजा नम के पुत्र । इन्हीं को पुंडरिकाछ भी कहते हैं। इनके पुत्र क्षेमधन्या थे। भविष्य के अनुसार ये नाभ के पुत्र थे। इन्होंने १०,००० वर्षों तक राज्य किया ।२.पातालवासी एक सर्प । ३.यम की सभा के एक सभासद । ४. नागपुर के नाग राजा । ४. श्रंवरीप के मित्र । ये पहले श्रधार्मिक थे । फिर जब इन्हें सुबुद्धि हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की श्रीर इन्हें मोज-लाभ हुया। ६. एक बाह्मणू। इन्होंने नारद से वाद-विवाद किया था। ७. विदभे नगर के मालव नामक बाह्यण के भांजे। ये इतने वहे विष्णु भक्त थे कि विष्णु भगवान ने प्रत्यच रूप से इनके घर में एक महीने तक निवास किया था।

पंडरीकाच-ध्री सप्रदाय के प्रवंतकों में से एक मुख्य वैप्णव। नाभादास जी ने इन्हें यामुनाचार्य सादि की पंक्तियों में रक्खा है।

पुरुय-१.दीर्घतपस् श्रीर महेंद्रा के पुत्र । पावन नामक इनके एक मूर्ख भाई था। माता-पिता की मृत्यु के घनंतर पायन को इन्होंने ज्ञान की शिषा दी जिससे यह शोक-मुक्त हुए। २. मत्स्य के अनुसार पुरुषपावन के पुत्र थे। पुरयजन-एक राजस । इसने क्टुजिन्स्वतक की शनु-पस्थिति में हारका पर श्रधिकार कर निया था। प्रयागवासी एक दुरिष्ट्र वैध्यय ।

पुष्यजनी-सिष्मद्र भी स्थी। पुरुषितिय-मधुम हे चंद्रवर्गा गणा। मुल्ययम्-मृत्यं के चतुमार एपम के पुत्र । नामांतर पुरुषवर्षं है। पुरुवशील-गोदावरी तट निवासी एक बाज्यण । मुन्य' । नम्-पन पारि । नह कृत्य के अक्तथे । पत्र माराधिय गतु के प्रत्र। पुँचया-यासु के घनुसार कुरु के पुत्र। नामांतर प्रतन है। पुत्रयु संगित कुलोपन एक गोत्रकार । पुनद्त-एक शाचार्य का नाम । पुनभव सभाभाग- मत्ला के चनुनार वनुमिन के पुत्र । पुनवन् साम ी मी नवा दश की बन्या। एक नव्छ। पुनर्वम् ध्यारेय-इन्तंने ही सर्ववयम पृथ्वी पर सायुर्वेद की परंपरा का शारंभ किया। पुरंजन-पांचार देश के एक बढ़े प्रतापी राजा। भागवत में इनकी कथा को विस्तार से मिलती है। वह रूपक

के राव में प्रक्ति है।
पुर्द तथ - १. विकृति के पुत्र । नामांतर एंद्रवाह तथा कुकत्स्य ।
२. मं त्रव के पुत्र । मत्स्य पुराण के धनुसार हनका
नामांतर चीर था । ३. मत्स्य के धनुसार मेथाबी के
पुत्र । २० 'मृषंत्रय' ।

पुरें इर-धीस्वत मन्वंतर के इंड । इन्होंने पास्तु शास पर एक क्री की रचना की थी। देव 'इंड' ।

पुर-एक राज्य का नाम । पुरद्गुन-दे० 'तुरंदर' ।

पुराग-१.हिंदुचों के प्राचीन धर्मप्रयों का नाम । संस्या में में १ महिं। भागवत, हरियंश, बहा थादि श्रति ब्रसिद्ध हैं। मार्गाय एनिहास को समऋने के लिये इनका अध्ययन द्यापंत पायस्यक है। इनमें विभिन्न स्प, सृष्टि-तत्व,प्रब-तारों की एथा तथा दार्शनिक तत्त्वों का समावेश है। रपोल-बल्पित याते भविक हैं, यदापि ऐतिहासिक तथ्य भी हैं । दामासिह के अनुसार पुराएों में ५ द्यंग मुख्य होने पारिये-1. मुख्यित्व, २. प्रलय, ३. देतवाथों की वंशा-यही, ४. मनुकी या राज्य जान, १ मूर्व तथा चंह पंश । १= पुरागों की तीन जुनिया है। बिल्लु, नास्ट्रीय, गरद, पद्म पगढ, थीर भागवत में साचिक, बाह, मलांद, प्रार्थ हो, मार्क्सदेव भवित्र शीर वामन में राज-विरु चौर सम्म, पुर्म, लिंग, शिय, म्कंद, नया ग्रप्ति में सामित तृति है। दिनु गर् यमीतरण वैज्ञानिक नहीं री। इनके अलाया १२ उपयुन्ध है। १. सन्त कुमार २, नामित, ३, नारदीय, ४, शिव, ४, तुर्वासा, ६, रवितः ७. भागत, द, योशंस, १. यहत, ६०. कालिका, ११, मांब, १२, नेर्री, १३, मीर, १४, पगलर, १४, थादि प, १६. साहेराम, १७. मागात मीर १६. वासिक । २. एक चरित्रा नाम । २. तुनिक कुनौरपत ष्क मंत्रहार । मार्गातर प्रता है । पुरार्श-रेक 'तुरेख्ये'।

पुरिदिसेने-सर्पर्ये प्रमुखार संहारक के गुन्न । पुरिच्य-विचार रामर चार्चे चाहित्व स्था किया से क्यांच्ये प्राचित्र कवित्र का साम र पुरुं ह - करयप तथा दनु के पुत्र । पुरु-१, ययाति के एक पुत्र । इन्होंने स्वपने पिता को स्वपना सीयन दान दिया था । दे० 'ययाति' । २. मय सभा का एक पत्रिया । ३. यसुदेव के एक पुत्र ।

पुरुकुत्स-१. एक प्रसिद्ध राजा। दोर्गट इनेका विशेषण है। यतः ये दुर्गट के पुत्र हैं। २. भागवत शादि पुराणों के शनुसार ये मांधाता तथा विदुमती के पुत्र थे।

पुरुक्तत्सकाप्य-यह प्रारम्भ में एत्रिय थे पर तप के प्रभाव से बाताण हो गये थे ।

पुरुकुत्सानी-पुरकुत्सु की खी।

पुरुरवा-मुध के पुत्र तथा चन्द्रमा के पात्र, एक परम प्रतापी
प्राचीन राजा। उर्वशी ने जब एट्यी पर एवतार लिया था
तो कुछ शर्तों के साथ इन्हें पतिस्व में वृरण किया
था। ६९वर्ष के बाद इनके यहाँ से वह चली गई। उर्वशी के
पुरुरवा से सात संतानें हुईं जिन्हें लेकर वह केवल एक
रात के लिए फिर पुरुरवा के पास प्राई थी। पुरुरवा की
राजधानी वर्तमान प्रयाग में थी। गंगा तट पर प्रतिष्कि
होने के कारण इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। दे॰ 'उर्वशी'
खोर 'सुय'।

पुरुज-भागवत के अनसार सुशांति के पुत्र । अन्यत्र इनको

ंपुरजानु अथवा पुरजाति कहा गया है।

पुरुजातु अवपा पुरुजाति कहा गया है।
पुरुजित-१. भागवत के श्रनुसार श्रन नामक जनक राजा
के पुत्र। इनके पुत्र श्ररिष्टनेमि थे। २. रुचक राजा के
पुत्र। ३. श्रीकृष्ण तथा जांववंती के एक पुत्र। ४. राजा
कुंतिभोज के पुत्र तथा कुंती के भाई। भारत युद्ध में
पांडवां के पुत्र से लड़ते हुये ये ड्रोणाचार्य के हाथ से मारे
गये।

पुरुद्म-एक वंदिक व्यक्ति !

पुरुद्वन्-मरस्य के प्रजुसार पुरुवस तथा वायु के प्रजुसार महापुरुष के पुत्र।

पुनदृष्-त्रायु के चनुसार पुरुद्वत के पुत्र। पुरुमिह्लु व्यागिरस-एक स्कड्छ।

पुरुमित्र-१. एक बेदिक व्यक्ति । कमस् इनकी कन्या थी। २. एतराष्ट्र के पुत्र । ३. एक एत्रिय । भारत युद्ध में ये कीरवों के पन्न में थे।

पुरुमीड-इस्ति श्रथवा ननांतर से हस्तिनर के तीन पुत्रों में से फनिष्ठ ।

पुरुमेध आंगिर्स-एक सुत्तद्रष्टा।

पुरुषंत्र-एक वैदिक व्यक्ति। इन्दोंने भरहाल को दान दिया था।

पुरुवस-मन्त्र के घनुसार मध्यु के पुत्र । नामोतर 'कुरु-चर्ग' अथवा 'कुन्यम्' है ।

पुरुपंति-एक वैदिक स्यक्ति । शश्विमीकुमारी ने इन पर एका की थी।

पुरुप-१. चाषुप मतु के पुत्र । २. एक मरुतगण । पुरुषा-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख वैज्ञाव भक्त । इनवें गुरु प्रसिद्ध पहारीजी थे ।

पुरुवारुक-एक शास्त्रा के प्रवर्तक । दे० 'पाणिनि' । पुरुवात्त्रसपुर, सुवति-पुरुवात्तमपुरी नामकनगरी के प्रतिद

राजा। यह जगनायपुरी का ही पर्याय है। जगनाथ के ये परम भक्त थे। पुरुहोत्र-भागवत के अनुसार धनु के पुत्र। इनके पुत्र खंशु थे। भविष्य के श्रनुसार ये कुरुवत्स के पुत्र थे। नामांतर पुरुवस है। पुरुह्वर-धर्म सावर्णि मनु के पुत्र। पुरोचन-एक म्लेच्छ । दुर्योधन का मित्र तथा मंत्री । इसी ने पांडवों के नाश के लिये वारणावत में लाचागृह का निर्माण किया था। इसके रथ में गधे जुते थे। ल्गने पर लाचागृह में यह स्वयं जल गया।

पुरोजव-१. मेघातिथि के सात पुत्रों में से पथम। २. प्राण नामक वसु तथा उर्जस्वती के कनिष्ठ पुत्र। श्रनिल नामक वसु के पुत्र।

पुरोहव-धर्म साविण मन से पुत्र। पुलक-१.मृग रूप से एक राचस। उत्र तप से शिव को मसन कर इसने अपने शरीर में अद्भुत सुंगधि प्राप्त की। इससे सारी देव स्त्रियाँ इस पर मोहित हो गई और यह अखिल

विरव को त्रास देने लगा। देवों से प्रार्थित शिव ने इससे श्रमुर शरीर छोड़ने को कहा । इसने स्वीकार किया पर

प्रार्थना की कि उसके शरीर की सुगंधि न जाये। मत्स्य के श्रनुसार शुनक का नामांतर।

पुलस्त्य-१.एक ऋषि जो बह्या के मानसपुत्र, दत्त के जामानृ तथा शंकर के साढ़ थे। कर्रम प्रजापति की पुत्री हर्विसुवा इनकी पत्नी थी जिससे इनको घगस्त्य घौर विश्रवा नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये। यही विश्ववा रावण के पिता थे। महाभारत के अनुसार तृणविंदु राजा की कन्या गो से पुलस्य का विवाह हुआ था। २. सप्तिपियों में से एफ । मतान्तर से तह्या के मानस पुत्र । इनके पुत्र विश्रवा थे जिन्होंने कुवेर और रावण को जन्म दिया । इनके भाई अलह है। पुलह-१. वह्या के मानस-पुत्र तथा एक प्रजापति । इनकी

उत्पत्ति त्रह्मा की नाभि से हुई। यह दत्त के जामाता और शिव के साद्धे। दत्त कन्या तमा इनकी स्त्री थीं। इससे इन्हें कर्म, उर्वरीवान्, सहिष्णु तथा कनकपीठ ये चार पुत्र तया पीवरी नामक कन्या उत्पन्न हुई । कर्दम का विवाह आजेयी श्रुति के साथ हुआ था, जिससे उनको राखपद नामक पुत्र श्रीर काम्या नाम की कन्या हुई। काम्या का विवाह वियवत के साथ हुआ था। २. एक दूसरी कथा के यनुसार यह कहा जाता है कि बह्या के सभी मानस पुत्रों की मृत्यु के वाद उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ फे फलस्वरूप संध्या से कर्ट्म की उत्पत्ति हुई। पुलह ने प्रगास्य द्वास्य को गोद लिया था, जिससे इनके सव पंराज अगस्त गोत्रीय हुये। व्या के पुष्कर घेत्रवाले यज्ञ में ये उपस्थित थे। ३. एक ऋषि। ४. पुलस्त्य के भाई सप्तिपयों में से एक।

पुलिद-महांड के घनुसार भद्र के, भागवत के घनुसार भद्रकृषे और वायु के अनुसार धुक के पुत्र। विष्णु में रूनको पार्दक पुत्र पुर्तिदक कहा गया है। पुलिन-एक देव। यह झमृत के रचक थे। पुलिभन्-विष्णु के झनुसार गोमती के पुत्र।

पुलुप प्राचीन योग्य-हति ऐंद्रोत शीनक के शिष्य। पुलोभाचि-विष्णु के श्रनुसार चंडश्री के पुत्र। पुल्मिजा-पुलोम नामक दैत्य की कन्या। पुलोमत-१. एक राचस । दे 'पुलोमा'। करिंग् तथा चृत्रासुर का एक श्रनुयायी। ३ मत्स्य के अनुसार चंडश्री के पुत्र । ४. प्रहोति के पुत्र । इनके पुत्र का नाम मधु था। १. दनु का एक पुत्र। पुलोमा-महर्षि भृगु की स्त्री तथा स्यवन की माता। ये

वेरवानर की कन्या थीं। पुलोमारि-ब्रह्मांड के चनुसार दंडश्री के पुत्र। पुष्कर-१. सोम की कन्या ज्योत्स्ना काली के पति । २. निपाधराज नल के छोटे भाई। कलि की सहायता से घृत कीड़ा में अपने भाई को हराकर उनका सर्वस्य छीन

लिया। अज्ञातवास के अनंतर नल ने फिर चृतं कीड़ा

की और इन्हें परास्त किया । ३. राम के पुत्र कुश के कुल के सुनज़त्र राजा के पुत्र। इनके पुत्र ग्रंति थे। ४. वसुदेव के भाई और वृक तथा दुर्वाची के पुत्र । ४. कृष्ण के एक पुत्र । ६. एक तीर्थ-स्थान जो ध्रजमेर के पास स्थित है। यहाँ एक सरोवर के तट पर ब्रह्मा, साबित्री, वदरीनारायण तथा वराह जी के मंदिर हैं। महाभारत में

एक शिलालेख के आधार पर यह ईसा के तीन शताब्दी पूर्व का माना जाता है। इसके तीर्थ-स्थान के रूप में प्रतिष्टित होने के संबंध में कहा जाता है कि एक बार

भी इस तीर्थ-स्थान का उल्लेख मिलता है। सीची के

स्वयं वहा। ने यहाँ यज्ञ किया था। पद्मपुराण में इसके स्थापन की कथा इस प्रकार मिलती है-एक चार पिता-मह ब्रह्मा यज्ञ करने की इच्छा से कोई उपयुक्त स्थान खोज

रहे थे। इस सुंदर पर्वत प्रदेश में धाकर उनके हाय का कमल जिसे लिये हुये वे चल रहे थे गिर पड़ा। देवता उसके गिरने के शब्द को सुनकर काँप उठे। जब इस

संबंध में उन्होंने ब्रह्मा से प्ररत किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि "एक वज्रनाभ नामक श्रसुर तुम्हारे सहार के

लिये कठोर तपस्या से शक्ति-संत्रह करके उठना चाइता था कि मैंने जपना कमल गिरा कर स्वयं उसी का संहार कर दिया । इस प्रकार तुम्हारी एक यहुत बढ़ी

विपत्ति से रचा हो गई। इस कमल के गिरने के कारण श्राज से इस स्थान का नाम पुष्कर (कमल) होता है।

इसकी गणना बाज से महानू तीयों में होगी।" पुष्कर मालिनी-विदर्भदेश में उच्छवृत्ति से रहनेवाले सत्य नामक ऋषि की छी।

पुष्कर मालिन्-श्रयावक श्रीर जनक के वीच होनेवाले विवाद के समय उयसेन तथा पुष्कर मालिन जनक फै नाम थे। यह जनक काँन से थे यह जानना कठिन है। पुष्कराहिंगि-भागवत के अनुसार दुरितणय राजा के नीन पुत्रों में से कनिष्ठ। इसने तप के प्रभाव से बाक्षणख प्राप्त किया।

पुष्करिणी-१.व्युष्ट राजा की मी । इनके मर्वतेवस् नाम का एक पुत्र था। २. उल्मुक राजा की सी। उसे धंग, सुमनस्, स्याति, ऋतु, घंगिरा तथा गय नामक पुत्र थे 🐎 ३. भूमन्यु की खी।

पुरक्तिन्नायु वे चनुसार उभवय नया विष्णु के पतु-सार उरेएय के पुत्र । देव 'पुष्त्रसारिय'। पुष्कल-राम के माई भग्त चीर मोटवी के दो पुत्रों में में पनिष्ठ। सम के धरवेमच यज्ञ में धरव-राइक सेना के माथ ये गये थे। युद्ध में सुवाहु के पृत्र दुमन को परास्त रिया था। विजांग,विहन्माली उम्मं हे घादि से भी इनका युद्ध हुद्धा। लब ने इन्हें पराजित किया। गांधारनगर तीतरर इन्होंने पुरस्तावती नामक नगर को घपनी राज्यानी दराया। कंतिमती इनकी की का नाम था। पुष्टि-१.स्वायंगुव मन्वंतर में दश की एक पन्या । ये धर्म की मी भी। इनके पुत्र का नाम समय था। २. हिस्स्य-नाम के जिला। ३. वसुदेव छीर मदिसा के पुत्र। ४. धर्म मावित् सन्दंतर में पुक्र सक्षपि। पुल्टमु प्राप्य-एक म्कद्रस्य ऋषि । पुष्य-विष्णु के खनुसार हिरणयनाम के एक पुत्र। पुरवर्त-१. एक गंधवं। यह बदा शिव भक्ते था। इसी ने जियु महिन्नाग्नांत्र की रचना की थी। २. विष्णु के पार्पर्। ३. एक रूर्गण्। ४. मण्गिण् तथा देवजनी के एक पुत्र । पुष्पदंती-एक गंधवीं । एक समय नृत्य करते समय इंद नमा में यह मात्यवान पर सुग्य हो गई। इससे इंद्र के नाव के कारण इसे विशाच योनि में जाना पढ़ा । एकादशी के यत से इमकी मुक्ति हुई। पुष्पदेष्ट्र-एक सर्वे । पुष्पमित्र-यशांग से एनकी उलित हुई। कहा जाता है कि जन्म में ही ये सादे सोलह वर्ष के नवयुवक की तरह म्याने थे। पुष्ववर्ता-कृष्णांश की ग्यो तथा मकर्रद को भगिनी। पुरपवन्-ऋषम के पुत्र। पुष्पवाहन-रभंतर केन्यांत के एक राजा। इनकी खी का नाम लायपपर्या था। इनके दस हजार पुत्र थे। पुरतश्रवस्-एक ऋषि । इन्हें लवंग नाम की गोषी का राग्म निला था। पुष्पमेन-भिर्द्ध के बनुसार स्वर्णनाभ के पुत्र । इन्होंने दम हज़ार गर्ना तरु साउन किया। मुख्यान्यह यव । पुर्वान्याय-मंगिराकृतीयन्त एक गीलकार। पुष्पाम्-भ्र के पीत्र। वासर चीर दावींबी के ज्येष्ठ पुष्पाद्री-पनारम नगर के राजा सामन की यन्या। पुन्य-भागपत तथा पायु के घतुमार दिरमपनाम के पत्र । इत्यो पुत्र झ्यसंचि थे।

पुर्वामञ् । भेरितुम पे एक वातीक राजा । इनके पुत्र का

प्राज्या - १. एक इंग्रह मा । २. एक इंदिक व्यक्ति।

मायदानार्यं इनसे स्पंतव राणि नहीं मानते हैं। यह

मंगव है कि शरिविष्य, इन्होंन, शर्यमेव श्रीर ये एक

ही स्विण रहे हीं। इनके पुत्र का नाम दृख्येवृक्त था।

प्रित-मरामुर प्रका बहातुर ही बहुन । पर राचनी ।

नान दुर्तित्र या । २. शृहद्वध के मेनापनि ।

प्रदार पासिम्-एक म्बद्धा।

कंस ने इसे कृत्य का यथ करने के लिए गोकुल मेजा था। यह एक मुंदर नारी का रूप धारण कर अपने स्तनों में विष का लेवन करके गई थी श्रीर यशोदा की गोद से कृष्ण को लेकर वह अपना स्तन उन्हें पान कराने लगी थी। कृष्ण ने वदी लगन के साथ उसके स्तनों का पान शारंभ किया था श्रीर उन्हें छोड़ने को ही नहीं उषत थे। अंत में भुभजाकर यह कृष्ण को बेकर भागी। उस समय उसका श्राकार विराट हो गया। कृष्ण फिर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे भीर उस समय तक चूसते रहे जब तक वह मृत होकर धरती पर गिर नहीं पड़ी। कहा जाता है जितनी त्र वह गिरी थी उतनी दूर की भूमि घँस गई थी। पृतिमाप-श्रंगिराकुलोत्पन्न एक ध्रिप । पूर-१ प्रध्येद में जहाँ यह एकवचनांत प्रयुक्त हुसा है वहीं यह स्यक्तिवाचक भी है। यह सुदास के श्रुष्ट थे। गीरवर्ण के थे सौर जिन लोगों को इन्होंने जीता ये भी गौरवर्ण के थे। वसिष्ट ने एक ऋचा में ऐसा कहा है कि इंद्र ने युद्ध में सुदासु पौरकुलि, ऋदस्य श्रीर पुरु की रचा की थी। २. अर्जुन का सार्थि। ३. भागवत के श्रनुसार जत् के पुत्र । नामांतर श्रज प्रथवा श्रजमीह है । वलकारव इनके पुत्र थे। ४. चलुर्मनु घौर नड्वला के ज्येष्ठ पुत्र। पृरु आत्रय-एक स्कद्रपा । पुरुयशस्-पांचाल देश में राज्य करनेवाले भूरियश के पुत्र । पूरा-१. करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक। २. वासुकि कुन्त का एक सर्प जो नागयज्ञ में भस्म हुन्ना। पृ्णाभद्र-१ करयप तथा कृद् के पुत्र। २. एक यस के पुत्र । इरिकेश नामका इनको एक पुत्र था । स्कंदपुराग में ये हरिमक्त कहे गये हैं। ३. मिणवर तथा देवजनी के पुत्र । पूर्णभद्र वैमांडिक-इनकी कृपा से राजा चंप को हर्यंग नामक पुत्र उत्पन्न हुछ।। इयंग के यज्ञ में ये इंद का पुरावत लाये थे। पूर्णमल-पटन के राजा । इन्होंने खपनी विहन्माला नाम की कन्या महीराज पुत्र भीम की व्याही थे। पूर्णमास-एक बरापि । दे० 'ब्रागस्य'। २. कृष्ण श्रीर कालिदी के एक पुत्र। ३. धाता नामक प्रादित्य भीर घ्नुमित के पुत्र। ४. मिण्वर तथा देवजनी के पुत्र। पूर्णमुख-एतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्व जो नागयश म जला था। पूर्ण्रसा-कृत्य की एक त्रिय सखी। पूर्ण शि-करयप तथा कोधा के पुत्र। पूणाचार्य-धी संबदाय के प्रवर्तकों में से एक। ये यामुनाः घार्य के प्रधान शिष्य श्रीर रामानुज के गुरु थे। यागुना चायं के पाँच शिष्य प्रसिद्ध ई-महापूर्ण, मांचीपूर्ण, गोष्टी पूर्ण, कीलपूर्ण और मालाधर । दे॰ 'रामानुज' 'मामुनाचायं'। पुरात् -करमप तथा प्रचा के पुत्र। पृण्पित् मरीधि ऋषि तथा पर्दम कत्या कला के ही

पुत्रों में से कनिष्ठ । विरग श्रीर विरवग नाम के इनके दो पुत्र घौर देवकृत्या नाम की एक कन्या थी। पूर्णिमागतिक-म्टुगुकुद्धोत्पन्न एक गोत्रकार । पुर्णेटिसंग-विष्णु के श्रनुसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत के श्रनुसार इनका नामांतर पौर्णमास था। पूर्ये-क्रयपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पूर्वचित्ति-१. स्वायंभुव मन्वंतर की एक अप्सरा। यह प्रियनत के पुत्र श्रमीध्र राजा की स्त्री थी। २. वैवस्वत मृन्वंतर में प्राधा की ऋप्सरा कन्यायों में से एक। पृत्रेपालिन्-पांडवपक्षीय एक राजा । पूर्वा-सोम की सत्ताइस खियों में एक। पूर्वेन्द्र-पूर्व कल्प में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पाँच पूपन-एक वैदिक देवता । इनके रथ में वकरे जुते हैं । दंत-हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ें ही खाते हैं। यह एक शादित्य हैं श्रीर सारे विश्व को देखते हैं। ये भ्रपनी वहन सूर्या के प्रेमी थे। सूर्या इनकी खी हैं। यह रोगों का नाश करते हैं। त्रागे चल कर पुराणों में ये श्रादित्य से मिला दिये गये। पूर्णमेत्र गोमिल-यह अरवमित्र गोमिल के शिष्य थे। इनके शिष्य सगर थे। पृथ-रोच्य मनु के पुत्र। पृथग्भाव-रोच्य मन्वंतर में एक देव गण्। पृथवान्-इनका उल्लेख दुःशमी के साथ ऋग्वेद में हुआ है। पृथा-ग्रूरसेन यादव से राजा कुंतिभोज ने पृथा नाम की कन्या को गोद लिया था। यही पाडवों की माता कुंती थी। दे० 'क्ती'। पृथु-१. ऋग्वेंद्र में इनका उल्लेख है। पुराणों के श्रनुसार देवताओं ने राजा वेन की दाईं जंघा का धर्पण करके एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की। यही आगे चलकर चक्र-वर्ती राजा पृथु हुये। प्रजा को धन-धान्य से भरने के लिए इन्होंने गो रूप की पृथ्वी को कई बार दुहा। अन्त में पृथ्वी इनकी पुत्री रूप हो गई। तभी से इसका नाम पृष्वी हो गया। २. दए सावर्णि मनु के पुत्र। ३. कुकुत्स के पुत्र। ४. पुरुजान के पुत्र। ४. रुचक का पुत्र। ६. भप्टवसुत्रों में से एक। ७. एक सदाचारी बाह्मण। म. श्रनेनस् नामक राजा के पुत्र। ६. मसार के पुत्र। १०. राज्य पुत्र नामक देश के राजा। पृथुक-्केवत मन्यंतर में देव गए। ये कुल चाठ थे। प्रिकुमें विष्णु के अनुसार शर्शावटु के पुत्र। प्युकीर्ति-१.मत्स्य श्रीर वायु के श्रनुसार शशिविटु के पुत्र। २. श्रुतदेव का नामांतर। प्युमीव-खर नामक राचस का एक मंत्री। प्युज्य-भागवत के शनुसार महाभोज के पुत्र। पृथ्वतेजस्-शशिवदु के पीत्र। र्थिदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । रामानंदी सम्प्रदाय के एक ममुख प्रचारक पैदारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से प्रयुरयाम-ष्रधुमीव का नामांतर।

पृथुश्रवस् कानीत-एक वैदिक न्यक्ति। यह घोड़ों के उधार देनेवाले थे। अरिवनीकुमारों की इन पर कृपा थी। पृथुपेगा-राजा विभु के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम प्राकृटि घौर पुत्र का नाम नल था। पृथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपरव के पौत्र और पार राजा के पुत्र। पृथ्वी-भू-मंडल । पुराखों में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में श्रनेक क्याएँ हैं। कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति मधु-कैटभ के मेद से मानी गई है, श्रीर इसी के कहा जाता है उसे मेदिनी संज्ञा भी मिली थी। कुछ ग्रन्य स्थानों पर उसके विराट पुरुष के रोम-ऋषों में, एकत्रित होने-वाले मल से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती है। पृथ्वी श्येपनाग के फन पर कच्चए की पीठ पर स्थित मानी जाती है। महाराज पृथु द्वारा प्रतिप्टित होने के कारण इसे पृथ्वी संज्ञा मिली। पृथ्वीराज-उत्तरी भारत का श्रंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा जो दिल्ली की गद्दी पर या। इसने मुहम्मद गोरी को ६ वार परास्त किया। घंत में राजा जयचंद के छल से मुह-म्मद गोरी द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज रासो नामक महाकान्य का नायक यही है। इसका विवाह संयोगिता से हुया था। इसी कारण जयचंद से इसकी रावृता हो गई थी। पृश्नि-१. सविता नामक श्रादित्य की पत्नी। २. मरुतों की माता। इनका एक स्क है। पृश्चिनगभ-पृश्चिन के पुत्र। यह विष्णु के अवतार स्वीर त्रेतायुग में उपास्य थे। पृपत्-विष्णु तथा वायु के अनुसार सोमक के पुत्र। पर भागवत के अनुसार यह जंतु के पुत्र थे। इनके पुत्र दुपद पृपद्रव-१ विरूप के पुत्र। इनके पुत्र रवीवर थे। ग्रंगिरा ऋषि की सेवा से ये बाह्यण हुये और उनके गोत्र में मंत्र-कार हुये। २. यम की सभा का एक ज्ञिय। पृपञ्च-१.वैवस्वत मनु श्रीर उनकी संज्ञा नामक की से उत्पन्न पुत्र। इनके गुरु च्यवन थे। २. मतांतर से साविंग मनु के पुत्र । ३. पांडवपक्षीय एक राजा जो भारतयुद्ध में धरवत्थामा द्वारा मारे गये। पृपन्नकारव-एक मंत्रद्रप्टा । इनके हरा चायु ने इन्द्र की प्रार्थना की घी। पेरुक-भारदाज के लाधयदाता । इनके द्वारा भारदाज को धनप्राप्ति हुई थी। पैज-न्यास के एक शिप्य । पेंजवन-१. सुदास का पेंतृक नाम। २. एक शृह। वेद का प्रधिकार न होने से इन्होंने ऐंद्राप्तविधान से दक्षिणा दी यी। पेठय-याज्ञवल्क्य के शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । भागवित्ति इनके शिष्य थे। 'वेंग्यमत' नाम से १नना एक दिशेप मत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर की सभा में ये उपरिवत थे । पैठानसि-एक ऋषि झीर स्टृतिकार आचार्य। याहारत्य स्मृति में इनका उल्लेख नहीं है। ये घयवंग्रीये। 🐯

पृथ्यित, मिलागरा तथा पई लमा स्मृतियों में पैटानसि के उद्धारत है। पेल-१. चॅनिम या नृगुरु नोलत एक गोत्रकार । ये पिलि क्षिके बंगन हैं। २. कृष्ण देवायन ज्यास के शिष्य, यमु अपि के पुत्र सीर पोटवों के राजवूय यह के होता । पैलुमीलि करवप ए तोत्पन्न एक गोत्रकार। पहारी (पबहारी कृष्णवास) स्वामी समानंद की गद्दी के विभिन्नती, महाबीरा तथा विषयात बैप्णव धावार्य, न्यामी प्रमन्तानंद के सात प्रधान शिष्यों में से एक। इनका यास्तिविक नाम कृत्लादास था। ये 'दुन्ध' के धावार पर रहते थे, धतप्य इनका नाम 'पैदारी' पद गया ! ने वाल प्रहाचारी थे । इन्होंने शाजीवन श्रव प्रदेश नहीं किया। गलता (श्रामेर) को इन्होंने अपनी गरी यनाई। पानक-करयप के गुत्र। पोप्ट-शमिताभ देवों में से एक। पंडिरिक-धेमध्वन का पैतृक नाम । प्रि-प्रिक्त वासुदेव का नामांतर । पंदिय-एक राज्स। यह ब्रुंभकर्ण का पीत्र और निक्ंभ का पुत्र या । पाउक मारस्यक-एक राजा। यह भारतयुद्ध में कीरवीं के पॅट्रिक बासुदेव-करूप देश के राजा। इनके पिता का नाम यमुदेव था। चेदि वंश में ये 'पुरुपोत्तम' नाम से प्रसिद्ध में और गरीर पर धीक्रप्रण के सारे चिद्ध धारण करते थे । रुष्ण ने फारिसाज के साथ इनका वध किया था। पीनकन-प्नवन के पुत्र। इस्यवेतृक का यह मातृक नाम है। प्रात्र स्रात्रेय-एर मुक्तद्रसा। पीधायन-भृगुवंशीय एक गोत्रकार । पीर- रूम तथा रूराम के साथ पीर का भरवेद में उरलेख पीरय-१. विश्वामित्र ऋषि के पुरु पुत्र । २. पुरुकुल के एक यह यानीर राजा। ३. एक महारथी। इनका वध शिममन्यु ने किया था। ४. पोटवपशीय पुक राजा, जिनहा यथ परवायामा ने किया। पीरवी-ा. युधिटिर मी सी। इनके पुत्र देवक थे। २. ्रमुदेव की की। भद्रवाह, सुमद्र चादि इनके कई पुत्र थे। प्रियायन-भूगु वृज्ञीत्वन्न एक गोन्नकार। प्रिनुतम-शंभिराकुलोपस एक मंत्रकार । पीरुकुत्सा गापि की माता। इनको पीरा भी फहते हैं। देव 'रेस्पा' । पीरपंप-1. एवं राष्ट्रम जो लेट के महीने में सूर्व के सामने भागा है। २. यासुधान का सुद्र। पीलिमाम-१. कमत्ववृत्तीयक एक गौत्रकार । २, हे० 'प्रातिग्वंग' । पीलगण-देव 'विभवा'। पील्छ-२० मार्पाच गन्वेतर में महिंदियों में में एक । र्पालेगा पुलेशा का पुत्र । यहाँन में इसरा क्या किया। देव 'सियाम समग्र'।

पौलोमी-१. शक नामक श्रादिता की सी। जयंत, ऋषम तथा मीतृव इसके पुत्र थे। इसकी माता का नाम पुलोगी था। दे॰ 'शची'। रे. दे॰ 'पुलोमा'। पौष्करसादि-एक धाचार्य । ये एक वैयाकरण थे । पोष्टी-पुरु की सी। पौष्यंजि-व्यास की साम शिष्य परम्परा में कुकर्मा के शिष्य । याज्ञवल्यय को इन्होंने योग की शिरा दी थी। पौष्य-१. पूपन के पुत्र। शिव की स्तुति करने पर चंद्र-शेखर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इनकी राजधानी ब्रह्मावर्त में इपद्वती के पास करवीर नामक नगरी में थी। २. पुष्य-पुत्र ध्रुवसंधि का नामांतर। प्रकाम-कारमीर के राजा कैकय के कनिष्ठ आता। प्रकालन-वासुकि कुतोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवाला एक सर्प। प्रकाश-तम ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र वागींद्र थे । प्रकाशक-रेवत मनु के पुत्र। प्रकृति-रेवत मन्वंतर में देवगए। प्रगाथ काएच-एक ऋषि और मंत्रद्रप्टा। 'मगाथ' नाम के मंत्रविशेष के यह दृष्टा थे इसलिए यह नाम पहा। घनुकमणी के घनुसार ये दुर्गह के समकालीन थे। प्रचंड-१. एक राज्स चीर । शिव श्रीर त्रिपुर के बीच घोर युद्ध के समय यह कार्तिकेय से लढ़ा था। २. एक गोप। जायालि चित्रगंधा गोपी होकर यह मकट हुये थे। श्रचिन्वत्-भागवत् तथा विष्णु के ष्रवसार प्रथम जनमेजप के पुत्र। नामांतर प्राचिन्यत् है। प्रचेतस्-१. एक प्रजापति । मला के मानसपुत्र । यह भागव कुलोत्पत्र एक मंत्रकार थे। २. एक स्मृतिकार। ३. विभिन्न पुराणों के अनुसार हुर्मन, हुर्गम, अथवा हुईम के पुत्र । ४. वरुण का एक नामांतर । प्रचेतस् श्रंगिरस्-एक सूक्तद्रष्टा। प्रचेष्ट-राजपुत्र मोधव का शतुचर । प्रजंघ-१. रावणपदीय एक राज्ञस जिसे छंगद ने मारा था। २. रामपद्मीय एक बानर। संपति नामक राइस ने इसे मारा था। प्रजन-मत्स्य के श्रानुसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से कनिष्ट । प्रजय-राष्ट्रपाल के कनिष्ठ पुत्र। गंगातट पर इन्होंने १२ यपीं तक तप किया। शारदा ने प्रसन्न होकर इन्हें पुर नगर दिया। उसी नगर से कान्यकुटजों की उत्पत्ति हुई। भेजा-एक माहाण्। यह पूर्व जन्म में भील थे। प्रजापति परमेष्टिन्-एक सुक्तद्रप्टा । अजापति वाच्य-एक स्कद्दा । प्रजापति वैर्वामित्र-एक स्तद्धा । प्रजावत प्राजापत्य-एक मुक्तद्रप्टा । प्रमा-प्रमिताम देनों में से एक। प्रज्योति-श्रमिताम देवों में से एक। प्रिंग्त-मर्धियामें देवों में से एक। प्रतिस-भविष्य के खतुसार खबर्तम के पुत्र । प्रतिपन-एक राजस जिसे नल नामक बानर बीर ने मारा था।

प्रदास-१. एक राचस जिसे हनुमान ने मारा था। २. एक राचस जिसे सुत्रीव ने मारा था।

प्रदासा-एक राचसी जो अशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रचा के लिये नियुक्त थी।

प्रद्योप-श्रीकृष्ण तथा लदमण पुत्रों के नाम।

प्रभुता-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्तपरायण महिला। प्रयागदास-एक प्रसिद्ध वैद्णुव भक्त। अप्रदास जी के

सुयोग्य शिष्या 'श्रारा' श्रीर 'विलया' के वीच 'क्यामे'

नामक गाँव में ये रहते थे।

प्रलंब-एक दानव। कंस का एक श्रमुचर। यह भी कंस की श्राज्ञा से कृष्ण का वध करने के लिये गोकुल गया था। जब कृष्ण तथा बलराम गोप-वालकों के साथ खेल रहे थे तो यह भी एक गोप-वालक का वेश बनाकर उनमें मिल गया था। सब लोग यह खेल खेल रहे थे कि कुरती में जो हार जाय वह जीतनेवाले को श्रपनी पीठ पर बिठा कर धुमाये। एक बार प्रलंब बलराम से पराजित होकर उन्हें श्रपनी पीठ पर लेकर भागने लगा। बलराम ने यह देसकर श्रपने शरीर को इतना बोक्तिल बना लिया कि उसमें उन्हें लेकर चलने की शक्ति ही नहीं रह गई। श्रंत में वह श्रपना वास्तविक रूप धारण कर बलराम के साथ

उसका वध कर डाला। प्रसृती-मनु की कन्या तथा दत्त प्रजापति की धर्मपती। नामानी ने हमको प्रधार केमी के प्रची में स्वता है।

युद्ध करने लगा। वलराम ने युद्ध में उसे र् पराजित कर

नामाजी ने इनको प्रथम श्रेणी के भक्तों में रक्ला है। महाद-दैत्यराज हिरण्यकशिषु का पुत्र हिरण्यकशिषु ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देव-तात्रों को कष्ट देना प्रारम्भ किया, इंदासन पर भी श्रपना श्रधिकार कर लिया और श्रानंद तथा विलास का जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु से उसे विशेष द्वेष था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसके पुत्र मताद में विष्णु के प्रति भक्ति-भावना जाग्रत हुई थी। एक बार जब हिरययकशिषु घपने पुत्र की शिन्ना के सर्वध में जानने के लिये उसके गुरु के यहाँ गया तो उसे शपने पुत्र की इस भितत का ज्ञान हुआ। इस पर कोधित होकर उसने सर्प से कटवा कर हाथी से ऊचलवा कर तथा पहाड़ से गिरवा कर उसके प्राण-हरण का मयत किया। एक चार उसकी चाजा से उसकी यहन होलिका भी अपने आनृज प्रहाद को लेकर त्राग फे जपर चैठ गई । इसी समय से हिंदुधों के होलिको-स्तव त्योहार का प्रारम्भ माना जाता है। किंतु प्रहाद ने भगवान् से प्रति धपनी भावना में दढ़ होने के कारण क्सी मकार शपनी प्राच-रचा कर ली थी। शंत में परे-गान होकर हिरण्यकशिषु प्रहाद को उपेशा की इंग्टि से देखने लगा । एक चार उसने क्रोधित होकर प्रहाद से प्छा - "कहाँ तेरा भगवान है, जिसकी दिन भर तू रट लगाये रहता है ?" प्रहाद ने उत्तर दिया, "सभी जगए तो है।" उसके पिता ने कहा-"क्या इस स्तम में भी हैं ! में अपनी तलवार से उसके दो हुन है करता हूँ। देएँ तो यह कहाँ है ?' यह कहकर उसने स्तंभ पर शापात किया और विष्णु ने नृसिंह-रूप में भन्तरिन

होकर अपने नखों से हिरएयकशिपु का वहीं वध कर दिया। इसके याद कुछ स्थानों पर ऐसी कथा मिलती है कि प्रह्वाद ने अपने पिता केर्सिहासन पर धारोहण किया तथा एक विशेष काल तक राज्य किया था। इतंत में उसे इंद्र का स्थान भी माप्त हो गया था श्रीर उसी श्रवस्या में वह विष्यु में लीन हो गया था। पत्रपुराण के अनुसार उसके पूर्व-जन्म के संबंध में ज्ञात होता है कि वह शिव शर्मा नामक ब्राह्मए का सोम शर्मा नामक पुत्र था। श्रन्य चार भाइयों की मृत्यु के वाद उनके विष्णु से सायुज्य प्राप्त करने पर उसकी भी घाकांचा अपने को विष्यु में लीन कर देने की हुई थी। किंतु जब वह इसके लिये घ्यान-मग्न था तो देत्यों के कोलाहल से उसकी तपस्या भंग हो गई थी और इसी से वह अपने धगले जन्म में एक देख के रूप में उत्पन्न हुआ था। अपने इस रूप में उसने देव तायों के साथ दैत्यों का जो युद्ध हुया था उसमें अपने वंश का साथ दिया था, शौर स्वयं विष्णु के शावात से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके वाद उसका जन्म हिरण्य-कशिषु के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रहाद के पुत्र का नाम विरोचन मिलता है।

प्रियादास-एक भक्त, महात्मा तथा कवि। इनका जनम सं १८१६ में माना जाता है। इन्होंने नाभाजी के भक्तमाल की छुंदोबद्ध टीका की।

प्रेमकला-राधा की सखी, एक गोपी। प्रेमनिधि-एक प्रसिद्ध वेंदणव सक्त। इनके सुवंध में कई रोचक कथार्थे भक्तमाल की टीका में लिखी हैं।

वक-एक धमुर । ध्रवामुर तथा पूतना का माई । योगमाया द्वारा घ्रपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार
मुनकर कंस ने अपनी सभा में जिन दुष्टों को एकप्र
किया था, उनमें से एक यह भी था । कंस ने इसे छुल्य
का वध करने के लिए वृंदावन भेजा । वृंदावन पहुँच
कर यह एक वक का रूप धारण कर यमुना तट पर वैठ
गया धौर जब छुला आए तो उन्हें धपनी चौंच में दवा
लिया । कुछ ही समय पर वक का तालुमूल जलने लगा
धौर उसने छुल्य को उनल दिया । इसके वाद जब
उसने फिर छुल्य को उदरस्थ करने का प्रयत्न किया तो
उन्होंने, इसके पूर्व ही कि वह उन्हें ध्रपने दांता में पकर
सके, उसकी चौंच के दोनों भागों को पकड़कर चीर
दिया धौर उसकी मृत्यु हो गई ।
वकी-चक की चहन पृतना का पर्याम । दे॰ पृतना ।
वस्सामुर-कंस का एक धनुचर । यह भी कंस की धाज़ा

वत्सासुर-कंस का एक शनुचर । यह भी कंस की आझा से कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन गया था पौर वहां स्वयं ही कृष्ण के हायों से मृत्यु को प्राप्त हुआ । बद्रीपति (नर-नारायण)-भागवत के प्रनुसार विष्णु के चौथे सवतार नर्-नारायण ने वादिवाधम में घोर तप

तिया जिससे बद्दीपति वहनाये। दो रूप होने पर भी मे पुरुष्प तथा समान थे। द्वापर में गुडी प्रदुत चौर कृष्ण होकर प्रवतस्ति हुए। यहा जाता है कि निय मे नरसिंह के दो इचड़े पर दिपे थे। दन्तीं दो इच्हों औ से नर चौर नारायण की डप्पनि हुई। एक चना मुख ६१६ ] में इत्हीं डपिन धर्म की मी मुक्ति से मानी जाती यनदार्गदासु-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये शत्रदास जी ये तिया जीर नामानी के गुरुवाई थे। यल प्रवल-प्रयन्तिवय पी भौति बल-प्रवल भी दो भाई थे। नामा जी के प्रानुसार ये विष्णु के पोठश पारपदी इसे हैं। यताराम-वसुदेव के पुत्र । रोहिगी के गर्भ से गोपराज नंद में मृद में इंग्डा जन्म हुया था। सर्वप्रथम यह फंस के मारामूर में देवकी के गर्म में साए थे। यदि देवकी के

गर्न में ही इनका जन्म होता तो कंस के द्वारा यह मृत्य यो प्राप्त होते। इसलिए बिग्णु की खाज्ञा से माया ने इन्हें देवरी है गर्म से लेकर रोदियी के गर्म में स्थित कर िया था। इस प्रकार गर्भकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ले जारे जाने के कारण वसुदेव के द्वारा गोकुल भेजे गये माञ्चल गुरुरेव ने इनका नागकरण संकर्षण किया था। विएल रुक्ति संपन्न होने के कारण उन्होंने इन्हें बनराम की भी मंझा दी थी। घपने वाल्यकाल में ही फंस हारा भेते गये हो राजमों, प्रलंब तथा धेनुक का इन्होंने वध मर राजा भा। कंस ने जब यह का घायोजन करके धक्र को एक नया कृत्य को बुकाने के लिए मेजा था तो गर्द मधुरा बाए थे। वहाँ इन्होंने कंस के मलत चाएर का वप किया था। एक बार दुर्योधन ने इनसे पराजित होत्रर गदा-युद्ध सिन्धाने की प्रार्थना की । इन्होंने कुछ मगप तक उसे गदा-युद्ध निराया भी था। इस मकार यह दुवींधन के शाचार्य थे चीर महाभारत युद्ध में इनके भी भाग रोने की संभावना थी। कुला ने इसीलिए इन्हें

उस है पूर्व हैं। तीर्थन्यानों की यात्रा के लिए भेज दिया

मा। यद स्वनाव के उद्ग तथा मध-प्रिय कहे जाते हैं।

इनके पकों में इस प्रथम मृत्यन का नाम लिया जाता है।

मिल- एक हैत्यराज । प्रदाद के पीत्र तथा विरोचन के पुत्र । इन ही पनी पा नाम विष्यावली मिलता है। दटोर सुपस्या में द्वारा की हुई शकि के त्राधार पर इन्होंने देंद्र को भी पर्याजन हिया या तथा सीनों लोकों में शपना प्रभूत रावित किया था। एतंत्र में धरवमेध यज्ञ का धायोजन वर दान देना मारंभ किया । उनके इस पुरुवतार्थं की देखका हुँद की प्रयमे पर के उनके द्वारा इन्तमत हो जाने या भय हो गया शीर उन्हीं की मा ला पर रिह्न गामन रूप में यनि के मामने उपन्यित हर्भ गामन में यनि की प्रशंसा का उनमें नीन पद भूभि हो पादना हो। यति इस बाबना को सुनहर पर्व कार्ययोगिक हुए थे। उनके पुर सुकानार्य में उस समा अर्थे यह समन्त्रया था कि तुम वर्ध्वाहति है हो। पर राजन स्वयं भगवान लिए हैं। घवने एक ही पट में यह समन्य भूनंदन नथा राजं जादि को नाप लेंगे छीर मुर्ले पर राजिस्मिन यया होते। लिंद् यनि ने हनही यात सारा १ मा और । या है में बदा दि सापने हार पर कार्य कुछ विक्ती की क्वति की में निसास सहीं जाने है सकता । दान का संबंध्य तथ पत्र या गा था पीर या

भिन्ने वे जिल्पात उदास गया को शुकानायें ने

जल का मार्ग टोंटी में बैटकर खबरुद कर लिया। सींक से जब रकी हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयत किया गया तो शुकाचार्य की खाँस धनजान में ही फूट गई। प्राथमिक कृत्य पूर्ण होने के बाद जय दान को लेने का समय आया तो वामन-रूपधारी विण्यु ने शपना धनंत विस्तार किया और एक पद से समस्त भूमंडल तथा दूसरे पद से स्वर्ग को नाप लिया था । तीसरा पद वठाने पर जब उसे उन्हें कहीं रखने का स्थान ही नहीं मिला था तो उन्होंने यलि से प्रशन किया कि उसे कहाँ स्वखें। यिल ने उसे सहर्प शपने मस्तफ पर धारण करने की वात कही। विष्णु ने उनका कपन स्वीकार करके उनके मस्तक पर थपना तीसरा पद धर दिया। चलि की यह श्रवस्था देखकर इस परिस्थिति से उनकी रचा के लिए स्वयं प्रहाद प्रस्ट हुए थे। उनके धनुनय विनय तथा स्वयं बित के पुण्य-कृत्यों से प्रसन्न होकर विष्णु ने बिल को विश्वकर्मा हारा निर्मित सुतल में रहने की घाजा दी और अंत में इंद-पद प्राप्ति का भी वरदान दिया। बलि ने उनकी धाज्ञा स्त्रीकार की घोर उस रोग-जरा-मृत्युहीन लोक में जाकर धवस्थित हो गए। वही-इस प्रचेतायों के पिता। इनके दसों पुत्र परम यहोर्न-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त तथा कवि। वालकृष्ण गोस्वामी-१ बल्लभाचार्य के पोत्र तथा विद्व-लेश के पुत्र एक प्रसिद्ध वेप्णव श्राचार्य भक्त। 'नायद्वारा' नामकी गड़ी के संस्थापक यही थे। एक बार एक बारांगना के गान से मुख्य होकर इन्होंने उसे मंदिर में गवाया और

कवि। धारंभ में ये एक धनाय बाल्य बाल्क थे। भीनों द्वारा पालित हुये श्रीर एक भीलनी से इनका विवाह भी हुआ। मृगया और डाका टालना इनका प्रधान कार्य था। एक चार सप्तिपयों के जपर दाका टाला। उनके सम्पर्क में प्याने से किरात बुद्धि जानी रही घोर ये 'मरा मरा' जपते रहे । उसी से 'राम राम' मंत्र वन गया । इन्होंने घोर तपस्या की । यहाँ तक कि दीमकों ने इनके ऊपर घर वना निया । सप्ततिर्पयों ने फिर इनका उद्घार फरके इन्हें दिन्य ज्ञान का उपदेश दिया । इन्होंने रामायण की रचना थी। पदा जाता है कि इन्होंने ही सीना को बनवास के

नमयु याश्रय दिया या श्रीर जव-कुरा को शिला दी थी।

एक किनदंवी के अनुसार जिला चाँदा में करवी के पास

पुरायी नामक स्थान इनका निवास-स्थान वतलाया जाग

उसका उद्धार किया। प्रेम-रस-राशि नामफ अंथ भी इनके

नाग से मिलता है। २.एक प्रसिद्ध वैप्णव मक्त। इन्होंने

वाल्मीकि-रामायण के रचयिता तथा संस्कृत के आदि

चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया।

है। रामायण, भागवत तथा पाराशरीय विन्तु प्रराण पादि कई प्रंप रनके द्वारा निग्ने यहे जाते हैं। यान्तन-एक अलिखं बैरुएव सक्त । विख्यात महारमा योगी-नंद जी के से दंशन थे। यास्य-देश (इन्ह्र'। याहवल-एक प्रसित्र गैराव भक्ता।

विदावत-एक मसिद्ध मध्य-कालीन वैष्ण्य भक्त। बिक्रोदी (विक्रो)-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त। विट्ठलदास-माधुर चीचे वास्रण, एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त तथा

तत्कालीन उदयपुर महाराणां के पुरोहित । ये बड़े दान-वीर थे। एक बार एक गुणवर्ता नटी के भगवान के सामने नृत्य करने पर प्रसन्न हो इन्होंने उसे प्रपनी सारी संपति दे दी।

दे दी । विट्ठल विपुल-प्रसिद्ध वैत्याव भक्त तथा गायक। ये स्वामी हरिदास के प्रधान शिष्यों में से एक थे।

हरिदास के प्रधान शिष्यों में से एक थे। विधुंतुद्-दे० 'राहु'। विर्चि-व्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द। दे० विल्वसंगल-१. द्रविड जातीय एक भक्त। वि

विर्वि-व्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द । दे॰ 'ब्रह्मा' । विल्वसंगल-१. द्रविड जातीय एक भक्त । विष्णु स्वामी की परंपरा में ये एक मठाधीश थे । इनके वाद श्री संप्र-

दाय हतप्राय हो गया जिसका उद्धार फिर चल्लभाचार्थ ने किया। २. एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त। आरंभ में बड़े विषयी और चिंतामणि वैश्या के अनन्य प्रेमी थे। कहा जाता है कि एक बार भादों की रात में एक शब् पर यमुना

जाता है कि एक वार भादों की रात में एक शव पर यमुना पार कर ये चिंतामणि के घर गये। द्वार वंद होने के कारण एक सर्प की पकड़कर उसकी खिड़की से ऊपर चढ़ गये। वहाँ चिंतामणि ने धिक्कारते हुये इनसे कहा कि इतना प्रेम यदि श्रीकृष्ण से होता तो उद्धार हो जाता। उसी इस इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इन्होंने श्रपनी श्राँखें

फोइ डालों। तब से ये हरिभक्ति में लीन हो गये। श्रीकृष्ण करुणासृत नामक अंथ की रचना की। इनका उपनाम स्रदास था; पर ये स्रसागर के रचयिता स्र से भिन्न थे। विहारी-१. एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि। कुछ लोग

इन्हें एक यहा वैष्णाय भक्त कवि मानते हैं। ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत वसुत्रा गोविंदपुर नामक श्राम में इनका जन्म पुत्रा था। इनका शेशव बुंदेलखंड में वीता। युवावस्था में इन्होंने धपनी ससुराल मधुरा

में निवास किया। इसके वाद राजा जयसिंह के यहाँ दर-वारी किव के रूप में रहे। इनका एकसात्र ग्रंथ 'विहारी सतसई' उपलब्ध है, जिसमें ७१६ दोहे हैं। कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध किव केशव का पुत्र मानते हैं। २. नाभा जी ने एक भक्त किव 'विहारी' का उल्लेख किया है। ये किव विहारी सतसई के रचियता से भिन्न हैं। वीठल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये 'होहा' नामक स्थान

के निवासी थे छोर भिद्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। वीठलजी-एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त। ये मथुरा मंडल के एक प्रख्यात भक्त थे। वीरारामदास-एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त। ये सुहेले के रहने-वाले थे। एन्होंने छपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी। युद्ध-ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा शुद्धोधन के पुज

सिदार्थ ही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने विरवमसिद्ध वौद्धधर्म की स्थापना की। वौद्धधर्म वास्तव में हिंदू धर्म के सुधार के रूप में प्राद्धभूत हुद्या था। झन्त में पह एक स्वतंत्र धर्म ही हो गथा। प्रशोक, कनिक्क तथा हुए घादि प्रसिद्ध सम्राटों ने इस धर्म की उन्नति के लिये

पदा प्रयस्न किया। यह लगभग १००० वर्षी तक भारत

में श्रिधक उन्नति पर रहा। श्रन्त में वौद्धमं के संघ-प्रचारकों में अप्टाचार वह गया। कुमारित श्रोर शंकराचार्य ऐसे विद्वानों ने फिर से हिन्दू धर्म के उद्धार के मयत्न किये। इसलिये उसके बाद बौद्धमं भारत में वह या उहर न सका। किंतु विश्व में श्राज भी लगभग ४० करोड़ जन समुदाय बौद्ध धर्मायलम्बी है। चीन, जापान, वर्मा, तिब्बत श्रादि देशों में श्राज भी बौदधमं ही प्रधान धर्म है।

वुद्धि प्रकाश-श्रीकृष्ण के पोड्श सेवकों में से एक। इनको श्रीकृष्ण का अनवरत साम्निष्य शास था। वुध-शाब्दिक श्रर्थ ज्ञानी। ऋग्वेद के मंत्रों का प्रकाशक। नव शहों में से एक ग्रह। यह गृहस्पति की स्त्री तारा के गर्भ से चंद्रमा का प्रत्र कहा जाता है। चंद्रमा ने एक

वार देवगुरु गृहस्पित की खी का प्रपहरण कर उसके साथ संभोग किया था। बुध की उत्पत्ति कालांतर में उसी के फल-स्वरूप हुई थी। वृहस्पित ने चंद्रमा के साथ प्रपनी खी की पुनः प्राप्ति के लिये घोर युद्ध किया। श्रंत में उसे वहुत वड़ते देखकर ब्रह्मा ने चंद्रमा को समक्षा बुक्ताकर वृहस्पित को उनकी खी दिलवा दी थी। जव बुध का जन्म हुआ था तो वृहस्पित तथा चंद्रमा

मीन होकर दोनों के तकों को सुनती रही थी। यंत में उसने स्वीकार किया था कि वह चंद्रमा का पुत्र हैं थौर वह ज्ञह्या की थाजा से चंद्रमा को ही दे दिया गया था। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि पुध ने वैयस्यत मनु की हला नामक पुत्री से थपना विवाह किया था थोर उससे उनको पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ था। वुध के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि यह नपुंसक, यूद्र, थ्रथवंवेद के ज्ञाता, रजोगुणी, मगध देश के अधिपति,

वाल-स्वभाव तथा दुर्वाश्याम दर्ण के थे। स्यं तथा शुक

इनके मित्र तथा चंद्रमा रात्र कहे जाते हैं।

वेताल-शिव का एक धनु चर और उनका द्वारपाल।

दोनों ने उसे श्रपना पुत्र कहा था। तारा कुछ समय तक

वेन-एक उपद्मी और सत्याचारी राजा का नाम। वेणु, वेनु ग्रादि भी इन्हों के नाम हैं। वेनी भक्त-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये 'वेनी प्रवीन' नामक प्रसिद्ध हिंदी कवि के मित्र थे। वेकुंठ-यह विष्णु तथा उन्हों के साथ लक्ष्मी का निवास-स्थान माना जाता है। मोच-प्राप्ति के बाद पुरुषात्माएँ, ज्रा-मृत्युद्दीन इस लोक में विष्णु के साथ

निवास करती हैं। इसकी स्थिति सत्यलोक से भी ऊपर

मानी जाती है। कुछ स्थानों पर स्वर्ग के पर्याय के रूप

में भी इसका उहीच मिलता है। चेनतेय-दे॰ 'गरुद'। चेतरनी-यमलोक की एक नदी। मृत्यु के बाद मनुष्य इसे पार करता है। रिद्वादी हिंदू इसीलिये मरते समय गोदान करते हैं कि इस नदी को सरलता से पार कर सकें।

वीपदेव-भक्तमाल के प्रमुखार धीमद्भागवत के रघ-विता । ये एक नहान वैश्वाकरण थे । इनका 'सिदान्त वीमुदी' न्याकरण का लित गसिद्ध ग्रंप है । येयक पर भी हुन्यतं मी अंधु हैं। इनके हारा रचित दो निषंड भी दलारे असे हैं। इनके प्रधान अंधि न असुध्योध स्थाकरण, २. सम स्थानस्था, ३. विच यस्पयुम, ४. विच काम धेन्यास्य, ४. विस्तरस्थोती, ६. धातुकोष, ७. साह्रधेर अंदिता. म. सिन्द संत्र प्रशास, ६ हृद्य दीप निषंड, ४०. प्रश्थोद्यां, ४६. सुनापत्या, ४२. हिस्सीला, ४३. सुन्द, ४४. प्रस्म हंस भिवा श्लीर ४४. प्रस्मुराम मताप् दीरा। नामा जी ने हुन्हें रामानुस प्रस्परा में रक्खा है जी उधिन गर्दी जान पहता।

इत्तायाम-एक प्रसिद्ध वैकाव भक्त तथा कवि।

जिल्लापुराग-एक महापुरात । इसकी रलोक संख्या इस हज़ार राग प्रकृति राजनी करी गई है। इसे प्रकृत ने गरीचि को सुनाया था। इसमें मृष्टि रचना, मन्न और भन्नेतरों का बाल तथा मुर्च और चंत्रवंश का वर्णन है। उश्वास के चान ने मंदिरों का भी इसमें उक्लेख है। इसमें प्रभीत होता है कि इसकी रचना १२वीं विक्शती की है। ब्रक्कोत्तर पुराण नामक एक पुरुक अंग की भी रचना हुए जिसमें २ हज़ार श्लोक हैं। इस्सीवन-एक महापुराण जिले साविण ने नारद को

जायवन-एक महापुराण जिल सावाण ने नारव का सुनावा था। इसमें षटागर हजार रेलोक कहे गये हैं। राधा का वर्णन सर्वप्रथम इसी पुराण में सिलता है। जहां संप्रदाय-विष्णवों के चार सम्प्रदायों में से एक सुरुष सम्प्रदाय। मध्याचाये जी इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक

थे। इस सम्प्रदाय ने घाँद्रत का पूर्य विरोध दिया। इसको ईत सम्प्रदाय भी पहते हैं। इसमें जीव श्रीर बस की एकता के लिये कोई स्थान नहीं है। इस सम्प्रदाय में 'मध्याचार्य' मला के खबतार माने गये, इसीलिये इसका नाम बस सम्बद्धाय पद्धा।

वक्षीं पुरासा-एक महापुत्तम् । श्रध्यव्य पुरासीं सं इमरा मातर्भं स्थान है। स्लोक संख्या बारह हज़ार फड़ी - जाती है। प्रसिद्ध घष्पाम रामायस इसी का एक खंड - कहा जाता है।

मजा-हिर् तिहेरों में ये एक । इनकी उत्पत्ति के संबंध में महास्मृति में उल्डेग है कि स्तर्नमू मनवान् ने जल की मुद्धि करके उसमें जो बीपै राजनित किया था, उससे एक इपेनिमंप पंट की उपनि हुई भी और उसी से मला का झाडुमोर्न हुमाया । यस्य मन में एवार्यव में शेव हैं। शैवा पर गर्मा द्वारा सेवित हो हर शयन परते हुए दिल्य ही सामि से तो नमत की उपनि हुई थी, उसी से प्रता का जम्म हता था, यह भी उनवैग मिलता है। ब्रह्मा चतुर्मृत भते राति है। इस संबंध में बार है कि एक बार प्राची के मधार में एक मुंधी करता की उपनि हुई। देगों ही उस पर मौहित हो गये। उनरी वासनापूर्व र्याट में बचनी स्था करने के लिए नह एक खोर हो गई। महा दिन इसकी शीर सूच बर्फे उसे देगाने करें। इसी मनार पर बना के पारी और तुनी और क्रणा उने देवने की अपनेत हो गये। उन्होंने उस करता ही, जी आसी राजकर मेरककी संज्ञा से विभूषित हुई, अपनी पराधिनी बना दिया। महा गुटि है इनों माने जाते हैं। इनके इस मालम पुत्र करे राते हैं। सर्वति, प्रति, प्रति, प्रतिस,

पुलस्त्य, पुलह, गनु, प्रचेता, वसिष्ठ, भूगु त्था नारह। महा। वेदों के प्रकट करनेवाले भी माने जाते हैं। कर्मा-नुसार मनुष्य के शुभाशुभ फल तथा भाग्य का निर्माण भी उन्हों का फार्च कहा जाता है। हिंदू त्रिरेवों में इम प्रकार इनका प्रथम स्थान है। फिर भी हिंदू समाज इनकी पूजा के मित सदा से उदासीन रहा है। संबंध में कथा है कि बला ने खपने मानस पुत्र नारद की उत्पन्न करने के बाद उससे सृष्टि की रचना करने के लिए फहा था। नारद ने तपश्चर्या को श्रधिक उपयुक्त समक्ष कर उसी को प्रहरण करने की वात कही थी। महाने इससे क्रोधित होकर नारद को शाप दिया था। नारद भी उस शाप को सुनवर कोधित हो गये थे थौर उन्होंने कहा था कि "धापने पिता होकर मुक्ते शाप दिया है, यह देखकर मुक्ते विशेष दुःख होता है। में भी आपको शाप देता हैं कि घापकी पूजा कभी भी न हो।" बाहा प्रथम प्रजापति माने जाते हैं।

ब्रह्मानी-ब्रह्मा की स्त्री का नाम । दे० 'सरस्वती' । ब्रह्मातर पुराग्य-ब्रह्मपुराग्य का पूरक । दे० 'ब्रह्मपुराग्य' ।

भक्तभाई-एक प्रसिद्ध कवि, भक्त तथा मत-प्रचारक।
भक्तमाल-भक्ति-रसारमक एक प्रसिद्ध ग्रंथ। इसके रचयिता नाभावास जी हैं, जो स्वयं एक बढ़े भक्त थे। इसमें
१० म छुप्पय हैं। प्रत्येक छुप्पय में एक भक्त का संशिष्ठ
पर शालोचनात्मक वर्णन हैं। इस ग्रंथ की कई टीकाय
भी हो गई हैं। श्रम्य प्रतियों में १६७ या १६६ छुप्पय
हैं। इसमें नगभग म०० भक्तों की नामावली दी है।
यद्यपि इसमें यदा-वदा श्रत्युक्ति भी है किंतु हिंदी-साहित्य
में यह प्रथम शालोचनात्मक ग्रंथ है श्रीर इसी लिए
बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भक्तराज (कुन शेखर)-एक बड़े भक्त । एक बार सीताएरण की कथा सुनकर जब ये घोड़े पर चढ़कर काल्पनिक रावण वा पीड़ा करते-करते सागर में फुद्र पड़े तब राम ने इन्हें बचाया था ।

भगद्त्त-गरकासुर का पुत्र। श्रीकृत्य ने नरकासुर को मार कर भगद्त को भागज्योतिष का राजा बनाया था। बुधिष्टिर के धारबमेध बज्ञ के धाबसर पर धार्जन थोर भगद्त से घोर संधाम हुथा था। धंत में भगद्त को हार माननी पत्री। महाभारत-युद्ध में भगद्रत की ख पप से लट्टा धोर धार्जन के हाथ से मारा गया।

भगवंत -एक प्रसिद्धं वैल्एवं सक्त । ये विख्यात मापवदास ंत्री के प्रश्न थे ।

भगवान-मधुरा मंदन के एक मसिद्ध भक्त।

भगवानदास-१. टाकुर भगवानदास राजपूत एक परे भग थे। प्रतिवर्ष मधुरा जाकर बहुत बदा भंदारा करते थे। दान में एक बार इन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। गया जाना है कि एक बार इन्होंने जितना चाहा उतना यह बाँदा; दिनु बह फिर भी समास न हुया। यह सब हरि की महिना का भाग था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णुव भाग। प्रसिद्ध वैष्णुय भक्त गोड़ी के ये शिष्य थे। महा जाता है कि एक बार मधुरा में बादशाह ने यह बाहा निकाली कि कोई भी कंठी-माला न धारण करे। केवल यही ऐसे निकले जिन्होंने वादशाह की श्राज्ञा का उल्लं-घन किया। वादशाह ने इससे मसन्न होकर आज्ञा हटा ली। ३. एक मिसद्ध वैप्एव भक्त। ये कील्ह जी के

भगीरथ-सूर्यवंशी राजा घंशुमान के पौत्र तथा दिलीप के पुत्र । श्रपने साठ सहस्र पूर्वजों को तारने के विचार से श्रलपायु में ही ये तपस्या करने निकल गये। १००० वर्ष तपस्या करने के वाद ब्रह्मा ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा। इन्होंने दो वरदान माँगे--(१) किवल के शाप से भस्म हमारे पूर्वजगंगा की धार से तरें,(२)मेरा वंश चले। बह्या ने पूछा कि तीव धार को कौन सहन करेगा। इस पर भगीरथ ने फिर श्रपनी तुपस्या से शंकर को प्रसन्न किया। शंकर गंगा के गर्व को चूर्ण करने के लिए १००० वर्षों तक उन्हें अपनी जटा में वंद किये रहे, श्रंत में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जटा से निकाला । गंगा तीन धार होकर वहीं। राजा भगीरथ दिन्य रथ में सवार हो आगे-आगे पथ-प्रद्शन का कार्य कर रहेथे। इसीलिए गंगा का एक नाम 'भागीरथी' भी हुआ।

भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। भक्तमाल के अनुसार ईन्होंने कई वैप्एव ग्रंथ भी लिखे थे।

भद्र सुभद्र-जय-विजय की भाँति भद्र-सुभद्र भी हरि के चिर सेवकों में गिने जाते हैं। ये सदा मुक्त और श्रमर हैं।

भरत-१. राम के भाई। ये कैकेयी के पुत्र थे। २. राजा ऋपभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ । उनके एक-एक पुत्र नी-नी खंडों के स्वामी हुए थे। 'भरतखंड' के स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड छागे चलकर 'भारतवर्ष' के नाम से प्रसिद्ध हुझा। नाट्य-शाख के रचयिता भरत तथा दुप्यंत के पुत्र भरत अन्य थे। ३.एक ज्ञानी जो ज्ञानी होने पर भी ये वड़े कामी थे । वानप्रस्थ की श्रवस्था में इन्होंने एक मृग शावक से इतना प्रेम वढाया कि अगने जन्म में इन्हें सुग होकर जन्म लेना पड़ा। कई योनियों में घूमने के याद मनुष्य योनि में धाने पर उन्हें लोग जड़ भरत फहकर पुकारने लगे। ज्ञानी होने पर भी ये वड़े आलसी घोर मूर्ख प्रतीत होते थे। लोग इनको भोजन देकर जो चाहते काम करवा लिया करते थे। एक वार राजा सौवीर ने इन्हें भ्रपनी पालकी उठाने के लिये पकड़ा। यहुत मार खाने पर भी ये दस से मस न हुये। मारते-मारते राजा थक गये; किंतु ये हिले-दुले नहीं। खंत में राजा को ज्ञान पुषा। उसने इनसे समा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिवा और स्वयं भी मोच प्राप्त किया। दे० 'जड़ भरत' तथा 'ऋषभदेव'।

भरद्वाज-एक मुनि का नाम। प्रयाग में गंगा-तट पर् एनका बहुत बड़ा शाश्रम था जहाँ पर बहुत से विद्यार्थी पड्ने खाते थे। संभवतः भारतवर्ष में यह पहला विश्व-विद्यालय था। राम सीता और लफ्मण वनवास के समय इनके यहाँ ठइरे थे। भक्तमाल के घनुसार ये प्रसिद वेदिक ऋषि सीर नृहस्पति के पुत्र तथा कीरवीं-पांडवों के गुरु दोणाचार्य केपिता थे। हरिवंश सादि सन्य पुराणों के

अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरॉ से उत्पन्न थे।

भवानी-'भव' शिव का एक पर्याय है। उसी में सानी प्रत्यय लगा कर यह शब्द वना है। भवानी पार्वती का एक पर्याय है। सर्वप्रथम दच प्रजापति के गृह में सती के रूप में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने माता-पिता की श्रनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को शपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। दु ने एक बार घपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें निर्धन स्वामी की खी जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी वह यज्ञ में उपस्थित हुईं, किंतु वहाँ अपने पिता के मुख से धपने स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर श्रपना शरीर त्याग किया था। इसके वाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ उसकी छी मेना ध्ययवा मेनका के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर्वतराज की कन्या होने के कारण इस जनम में इनका नामकरण पार्वती हुआ। योग्य वय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने फिर महादेव जी को अपने स्वामी के रूप में श्राप्त किया। भागवत 'दशम स्कंध', द्वितीय अध्याय, में इन्हें योग-माया कहा गया है।

भविष्य पुराग्-एक महापुराग् जिसमें भविष्यत काल की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें ७००० रलोक माने गये हैं। इसकी प्रकृति राजसी हैं। 'पंच-लच्यों'के घनुंसार इसे पुरायनहीं कह सकते हैं। 'भवि-प्योतर पुराख' नामक प्रंथ की रचना इसके पूरक के रूप में की गई है, जिसमें ७००० रलोक हैं।

भविष्योत्तर पुराग्-दे॰ 'भविष्य पुराग्य'।

भागवत-प्रसिद्ध वैष्णव पुराण। हिंदू वैष्णव पुराणी का सबसे ग्रधिक लोकमिय शौर प्रामाणिक प्रथ है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम विष्णु ने 'चार रलोक' ( चतुःरलोकी भागवत ) ब्रह्मा को सुनाया । पद्मात् मह्मा ने नारद को, नारद ने न्यास को शौर व्यास ने शुकदेव को श्रीर सुकदेव ने सात दिन में राजा परीज़ित को सुनाया। हिंदुओं में इसीलिए 'भागवत सप्ताह' का वड़ा महत्व है। इस पुराण में रामायण शीर महाभारत में वर्णित भगवान के दश श्रवतारों विशेषकर राम श्रीर कृष्ण की कथा है। उसमें कृष्ण की कथा ही सर्व-प्रधान है। इस एक ही पुस्तक ने सारे विष्ण्व धर्म को सबसे श्रधिक प्रभावित किया और इसके रचियता तथा रचना-तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हिंदी के भक्त कवि इस पुराण से सबसे खधिक प्रभावित हैं। सुरसागर इसका भावानुवाद कहा जाता है। नंददास ने भी भागवत का शतुवाद किया था।

भावन-एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त। ये वजभूमि केनिवासी थे । भावानंद–रामानंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध वैद्याव षाचार्य। भक्तमाल के घनुसार ये रार्जार्थ जनक के श्ववतार थे।

भीष्म-गंगा के गर्भ से उत्पन्न महाराजा शांतनु के ब्येश्ट षुत्र। घष्ट बबुपों में साठ्यें बसु के ये घरतार थे। शांतनु की प्रार्थना से गंगा ने इन्हें पृथ्या पर होए दिया। इनहा

नाम पहिले गांगेय या देशवत था । मीप्म नाम एक भीरत प्रतिज्ञा केषारमा पदा था। इनके पिता ने सत्यवती नामर मां में त्यार यसने वी इच्छा प्रकट की। वह शृहा थी। उसने इस दातें पर विवाह करना स्वीकार किया कि उसके गर्भ में उत्पन्न पुत्र राज्याधिकारी हो। पिता को प्रमस करने के लिये भीष्म ने आजन्म प्रमाचर्य मत का प्रसा क्षिया श्रीर उमे मईव निमाया । सत्यवती के दो पुत्रों, विचित्रवीर्थं श्लीर चित्रांगद, के विवाह के लिये कार्जिमज की दो कन्यायों का इन्होंने हरता किया। सब से उदेष्ट धरदा ने एन्टीं के साथ विवाह करने का आग्रह किया: फिल्न ध्यपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने उसे धान्त्रीकार कर दिया। धान्त्रा ने इसका चदला लेने के निवे पोर तपस्या की शीर महाभारत काल में शिलंडी हो हर जन्म लिया । जित्यंशी को भीष्म जानते थे । खत-एव उस पर उन्होंने पाण प्रहार नहीं किया । शिखंडी फे पीरे में घर्त्रन ने घपने वागों की वर्षा करके भीष्म को धराणायी किया। नदाभारत के युद्ध में प्रारम्भिक दस दिनों तक भीष्म ने फीरव सेना का सेना पतिरव किया। महाचारी होने के कारण मृत्यु विना इच्छा के इन्हें नहीं ले जा सकती थी। धराशायी होते समय शुभ घड़ी नहीं थी, प्रतण्य बहुत दिनों तक ये वाणों की शस्या पर सोते रहे। उस काल में पांडवों को एन्होंने उपदेश दिया जो महाभारत के शांति पर्व में उदिलखित हैं। भीष्म हिंदू जाति-मात्र के वितागर माने गये हैं। दे० 'शांतन 'तया

भीएम भट्ट-प्रसिद्ध में प्याय भक्त तथा कथावाचक ।
भुनुंडि-एक ज्ञानी काक जो राम वा वदा भक्त था ।
भूगमें (गुमाई)-एक प्रसिद्ध में प्याय भक्त । वृन्दावन
निवामी धंप्पाय भक्तों में ये विषयात भक्त थे ।
भूरिसवा-महाभारत के एक प्रसिद्ध बीर । ये राजा सोम-दत्त के पुत्र थे । महाभारत-युद्ध में ये कीरवों की चोर से
लाई थे । युद्ध में यानुंग ने इनके दोनों हाथ काट टाले
प्रीर माण्यकी ने इनका यथ किया । कहा जाता है कि
काली के पास सुद्धां नामक गाँव में इनकी राजधानी
भी । वहाँ पर हतुमान जी की एक विद्यान मूर्ति है।
लोगों भी भारता है कि भूरिश्रवा ने ही यह मूर्ति स्थापित
की थी।

श्रु-एक स्वि। ये लिय के पुत्र माने नाये हैं। इनके माथ ही श्रुमा के किय सीर सिन के संगिता माने गये हैं। एक बार कर निर्मय करने के निये कि श्रुमा, विल्यु सीर महेन कार कर निर्मय करने के निये कि श्रुमा, विल्यु सीर महेन तोनों में सीन चहा है—इन्होंने तीनों का स्वामान रिया। स्था सीर महेन कुद्ध हो गये। किर प्रामान रिया। स्था सीर महन कुद्ध हो गये। किर प्रामामी किए के सीने समय जाकर उनकी छाती पर हर्नोंने एक कार मार्ग, कियु जागने पर कोच करने के यताय किए में प्रामा मार्ग, कियु जागने पर कोच तो नहीं मार्ग। इस पर श्रुम विल्यु की महानना मान गये। श्रुम के कृप में ही क्ष्मीर, जनदीन गया परास्तान हुये। देव के प्रामाम के माराम दूध निया दूष प्रजायतियों में से एक हैं सुध कम्या क्यानि हन ही की। मी। मुन पर्वेद के विषा

नंदी ने इन्हें भीतर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि शिव पार्वती के साथ संभोग में रत थे। इनके शाप से ही किलबुग में लिंग और योनि के रूप में शिव की पन होती है और इनका प्रसाद द्विजातियों को ग्रास नहीं है। भोगावति−३. सर्पो की एक पाता≌ नगरी । २. गंगा की वह घारा जो पाताल में वहती है। भोज-१. एक प्रसिद्ध वजदासी गोप, श्रीकृत्य के वाल्य-बंध, खतः हरिभवतों के परम पूज्य । २. इस नाम के कई राजे शत्यंत प्रसिद्ध हो गये हैं। जिनमें धार के राजा भोज श्रधिक मसिद्ध हैं। ये साहित्य श्रीर ललित फला है संरत्तक थे। ३. एक यदुवंशी राजा जिनकी राजधानी 'मृतकवती' नगरी थी जो मालवा के पास है। ४. विध्य श्रांत में रहनेवाली एक जंगली जाति का नाम। भौमासुर-एक श्रमुर । यह नरकामुर नाम से भी विख्यात है। दुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मिलती है कि वराह श्रवतार के समय वित्यु ने एक वार पृथ्वी के साथ संमोग किया था, उसी से यह पृथ्वी के गर्म में श्रा गया था। देवताओं को जब एक उम्र तथा उद्दे चसुर के पृथ्वी के गर्भ में श्रवस्थित होने की वात ज्ञात हुई थी तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति को ही रुद्ध कर दिया। यह ज्ञात होने पर पृथ्वी ने विष्णु का श्रावाहन किया था श्रीर उनसे इसकी उत्पत्ति की प्रार्थना की थी। विष्णु ने वरदान दिया था कि न्नेता युग में रावण के निधन के वाद इसकी उत्पत्ति होगी। इस वरदान के फल-स्वरूप रामचंद्र द्वारा रावण के वध के वाद पृथ्वी के उसी स्यान से जहाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी उत्पत्ति हुई थी। सोत्तर वर्ष तक यह जनक के द्वारा ही पोषित हुआ था। उसके बाद पृथ्वी श्राकर इसे अपने साथ ले गई थी। इसको घपना संबंध बताने के लिये उसने इसके गर्मा तथा विष्णु का धान तया जनम की कथा सुनाई स्मरण किया था। विष्णु प्रकट हुये और उन्होंने नरक को ले जाकर प्राग्ज्योतिषपुर में प्रतिष्टित किया। उसी समय विद्भराज की कन्या माया से इसका विवाद मी हो गया। चलते समय विज्यु ने इसे उपदेश दिया था कि तुम नाताणों तथा देवताचों के साथ किसी प्रशा का विरोध न करना । उन्होंने उसे एक दुर्भेद्य रथ भी दिया था। अपने पिता की शाज्य का पालन करते। पुषे उसने उछ समय तक उचित रीवि से राज्य-संचालन किया। किंदु याणासुर का साथ होते ही इसमें राहासी भावनामाँ का उदय प्रारम्भ हुआ। कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए ष्याये दुवे भाषि वसिष्ट को इसने नगर के भीतर मी प्रवेश न करने दिया । उसके इस कृष्य की देखकर विस् ने माप दिया कि, "शीव ही अपने पिता के ही हानों है उप्हारी च्यु होगी।" इसी शाप के फत-स्वरूप काली तर में कृता ने प्राग्रेशीतिषपुर पर श्राफ्तमण करके इसकी पंच किया था। इसके पुत्रों के नाम भगदत्त, मदवान्।

गहारीय तथा मुमाली मिलते हैं। कहा जाता है कि हमग

पराजित कर कृत्य इसके भांदागार से जितना धन से

गर्प थे, टतना कुरेर के कीप में भी नहीं या।

व्रवर्तक थे। भूग ने एक बार शिव को भी शाप दिया था।

मंगल-एक ग्रह । यह पुरुप, चत्रिय, भरद्वाज ऋषि का पुत्र, सामवेदी, चतुर्भुज, अपनी सभी भुजाओं में शक्ति रखने वाला, श्रमय, गदा का धारण करनेवाला, पित्त-प्रकृति, युवा, करू, वनचारी, गेरु शादि धातुत्रों तथा लाल रंग के समस्त पदार्थी का स्वामी, कुछ र्यंग-होन तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है। कार्ति-केय इसके श्रधिप्ठाता देवता हैं। इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मचैवर्तपुराए में उल्लेख है कि एक वार पृथ्वी विष्णु के ऊपर घासक्त होकर एक युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख चाई थी। विष्णु ने स्वयं श्रपने हाथों से उसका श्रंगार किया था। श्रपने प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो भाव-मग्न होकर वह मुच्छित हो गई थी। उसी ग्रवस्था में विष्णु ने उसके साय संभोग किया था; जिससे कालांतर में मंगल की उलित हुई थी। पन्नपुराण में विष्णु के श्रम-विंदुओं से मंगल की उत्पत्ति कही गई है। मत्त्यपुराण के बाधार पर कहा जाता है कि दत्त के नाश के लिए महादेव ने जिस वीरभद्र को उत्पन्न किया था, वही जागे चलकर मंगल हुआ। इसी मकार भिन्न भिन्न पुराणों में इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। मंथरा-१. राजा दशरथ की रानी कैकेयी की दासी। इसी के कहने से कैकेवी ने दो वरदान माँगे थे-- १. भरत को राज्य, २.राम को चौदह वर्ष का बनवास। पूर्व जनम में यह दुंदुभि नामक एक गंधवीं थी। २. विरोचन दैत्य की कन्या। बहुत श्रत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका वध किया। मंदाकिनी-दे० 'गंगा'। मंदालसा-राजा रतिध्वज की खी। सती तया हरिभक्ति-परायणा । एकपत्नीव्रती से ही विवाह करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। रतिथ्वज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र ११वें वर्ष में विरक्त हो गये। सप्तम पुत्र शलर्क (सुवाहु) को राजा ने राज्य के लिये रख लिया। खंत में राजा धीर पुत्र स्वयं विरक्त हो गये । मंदोदरी-१. पञ्च कन्याद्यों में से एक । इसका पिता मयासुर तथा माता श्रप्सरा रंभा थी। यह रावण की रानी तथा इंद्रजीत की मां थी। २. सिहलद्वीप के राजा चंद्रसेन तथा रानी गुण्वती की कन्या का नाम। मकर्द-श्रीकृत्ण के मिय सखायों में से एक। मघा-एक नवत्र जो श्रावल के द्यंत में पढ़ता है। मच्छ-भगवान विष्णु का प्रथम अवतार । प्रलय काल उपस्थित होने पर जब त्रयलोक जलमग्न हुन्ना तब महा समुद्र में सोये हुवे वला के मुँह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें ह्यमीय ने चुरा लिया। इन्हों के उद्धार के लिये विष्णु ने मत्स्य रूप में खवतार लिया । भागवत में इसकी विस्तृत कथा दी हुई है। कहा जाता है महामःस्य के रूप में भगवान ने राजा सत्यवत को बताया था कि घाज के सातवें दिन प्रलय होगा। उस समय सनला विरव् जल मान होगा पर नुम्हारे उद्धार् के लिये एक विराट नौका चनार्कमा । उसमें समस्त घौपधियाँ, माणियों तथा सप्तपियों सहित तुम चढ़ जाना । महा सर्प

की रज्ज्ञ वनाकर मेरी सींग से उसे वीध देना। ब्रह्मा की रात्रि जब तक न व्यतीत होगी तब तक में उस नाव की रचा करूँगा। ऐसा ही सातवें दिन हुआ। मत्स्य ने हिमालय पर्वत की चोटी पर उस विराट नाव को वाँधा था। ग्राज भी हिमालय की एक चोटी नौकावंधन चोटी के नाम से मसिद्ध है। सत्यवत ही ज्ञाने चलकर वैवस्वत मनु कहलाये। दास्तव में 'सत्स्य' की कथा। से सृष्टि के यादि विकास पर प्रकाश पड़ता है। विज्ञान के अनुसार भी सृष्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही है। मश्ररा-पुराणों में उल्लिखित सप्त प्ररियों में से एक। यह त्रज-भूमि में यमुना के दिल्ए तट पर ध्रवस्थित है। वाल्मीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुई एक कथा के त्रनुसार इसे मधु नामक एक देख ने वसाया था घीर उसके पुत्र वाणासुर को पराजित कर शत्रुव ने उसे विजित किया था। महाभारत के समय यहाँ यदुवंशी राजायां का राज्य था। इसी यदुवंश की एक शासा में कंस तथा दूसरी शाखा में कुम्ल का जन्म हुआ था। मद्न-कामदेव का एक पर्याय । दे॰ 'कामदेव' । मधु−१. श्रीकृष्ण के एक प्रिय सखा। २. केंट्रम नामक दैत्य का भाई। यह श्रीकृष्ण के द्वारा मारा मथुरा या मधुपुरी इसी ने वसाई थी। ३. एक दैत्य जिसका वध शत्रुघ्न ने किया था। मधुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैप्एन भक्त। ये घोड्छे के अधीरवर थे। मधुगोंसाई-चैतन्य की शिष्य मंडली के एक प्रसिद्ध भक्त । कहा जाता है। कि नृदायन जाकर इन्होंने फ़ुरण का साज्ञात् दशेन किया । मधुपुरी-मथुरा का प्राचीन नाम । मधु दानव द्वारा वसाए जाने के कारण उसका यह नामकरण हुया था। दे॰ 'मधुरा'। मधुसृद्न सरस्वती-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त संन्यासी। 'भक्ति रसायन' ग्रंथ इन्हीं का रचा है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास से इनकी भट हुई थी। मध्वाचार्य-चार प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदायों में से शहा सम्प्रदाय के प्रचारक। उनका घाविभाव १५६६ ई० में द्त्तिण प्रांत में तुलंब नामक गांव में दुवा था। इनके पिता का नाम मधीजी था। ६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके गुरु श्रन्युतशोच कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ३० ग्रंथों की रचना की जिनमें ऋक्भाष्य, सूत्रभाष्य, गीताभाष्य, भागवत तालयं, कृष्ण् नामामृत तथा दशोपनिपदभाष्य मुख्य हैं। ये प्रसिद्ध हैतवादी थे। सनुस्मृति-मनु का प्रसिद्ध धर्मश्रंथ । गंभीर विवेचना से प्रतीत होता है कि यह अंच हिमी एक प्यक्ति की स्वतंत्र रचना न होकर विभिन्न लेखकों की रचनाजों का संबद है। शाल इसमें २६८१ रतीय हैं। उनमें भी पहुत से प्रचित्त हैं। वह पारवाय भागाओं में इसका पतुराद हो मयंद्-राम सेना के मेनापतियों में में एक ।

श्य एवं सहार्या दानव। शिल्वकता तथा हर्म्यनिमाण में यत वार्यन र्मान था। रावण का स्वमुर तथा मंदोद्री ल दिना पहाँ था। इसके दो पुत्र थे-नायाची तथा कुन्द्रमि । दे० 'त्रिपुर' ।

सर्वन-देश 'वाम' ।

महरि-नंद की सी यशोदा का एक उपनाम। दे०

महादेव-दे० 'शिव'।

गहावीर-दे० 'गनुमान'।

महिन्दे० 'पृथ्वी' ।

महिराबगा दे॰ 'छिद्राबण'।

मोरव्य-प्रसिद्ध भक्त सुनि । याल्यावस्था में एक पतिगे दं शरीर में कौटा सुभी देने के कारण इन्हें यम ने ख्ली दे दी पर मूली हट गईं। इन्होंने यम को शाप दिया कि यह शृद्ध चीनि में जन्म ले। यम के ही श्रवतार विद्वर हैं। दे० 'निद्र'।

माधाता-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। युवनारव के पुत्र।। कोई पुत्र न होने से सुवनारव से ऋषियों ने यह करवाया। मंत्र का रक्ता हुया जल घोषे से युवनारव ही पी गये धीर उन्हीं माँ गर्भ रह गया अन्त में उनका पेट चीर कर पुत्र निकाला गया। प्रश्न यह दुषा कि कैसे उसका पालन हो। उसी समय इंद्र उपस्थित हुये श्रीर उन्होंने फला कि यह मेरी ध्रमुली पीवेगा। वालक एक ही दिन में यदा हो गया। मान्धाता का विवाह शशिविद्व भी कन्या विद्रुमती से हुधा जिनसे इन्हें ४० कन्यायें धीर पुरुहतन, श्रंबरीय तथा मुचुकुन्द नामक पुत्र हुये। मान्याता परम ऐहवर्षशाली धकवर्ती राजा हुये। गानंगी-दे० 'उप्रतास' ।

भागति-एँद्र के सारधी का नाम। एँद्र के पुष्पक विमान षे ये चालक थे।

गाधवदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इस नाम के ११ भर्ता पा उल्लेग नामा जी ने किया है।

मानदास-एक प्रसिद् चैक्लब भक्त। रामावल श्रीर एतु-महादक का इन्होंने भाषांतर किया।

सार-दे॰ 'काम'।

मारीच-एक गापाबी राष्ट्रम का नाम। यह रावण का मामा था। गवन के भनुमद से यह स्त्रर्वमून बना था। शम के हाथ से सारा जाकर सोघ को प्राप्त हुआ। यह गादका नामक राज्यी का पुत्र और सुवाह का भाई 47,1

मार्केटेय-प्रसिद्ध ऋषि । मार्केटेय पुराग के प्रहोता । शपनी नपम्या भी। दीर्षांतु के लिये ये प्रसिद् हैं। इनशा एक

गाम 'दीवाँव' भी है।

मार्केटेय पुरांग-एक पुराग तो कुछ मार्केट्डेय हारा कीर कुछ बानी पिएमों द्वारा रचा गरा है। हुमकी पहा-निर्दो सभी पत्रीत कवित्त हैं; दिनु भागवत को छोड़कर चन्य पुरार्थों से धेळतर है। इसका रचना काल हवीं या १०वीं मदी है। इसकी अलोक संत्या ११००० पत्री लानी है। महीन राजसी है।

नियायकाउ-वेदी में नियं कीर गत्रद दोनों कृष्ट

साथ श्राये हैं। मित्र दिन श्रौर वरुण रात्रि के स्वामी हैं। मित्र अदिति के पुत्र हैं। दे॰ 'सूर्य' तया 'शादिख'। मिथिलेश (निमि)-इध्याकु के पुत्र तथा मिथिलावंश के धादि पुरुष । वसिष्ठ के शाप से ये शरीरहीन हो गर्प थे। देवताओं ने इन्हें इनका शरीर देना चाहा लेकिन इन्होंने नहीं लिया। अन्त में इनका माण सब की धी में रख दिया गया। संभवतः पलक मारने में जो समय लगता है उसे 'निमिप' इसीलिये कहते हैं। निमि हे पुत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला चनाई। ये निमि सोता के पिता जनक के पितामह थे। दे॰ 'कुराध्यज'।

मीराँवाई-हिंदी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायण कवियत्री । इनका जनम मेदते के चौकड़ी नामक गाँव में सं ० १ ४ ० ४ में साना जाता है। इनके पिता रतर्नीतह राव दुदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी रानरे चतुर्थ के पुत्र थे। शैशवावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने मीराँ का पालक पोपण किया। वे वडे भक्त श्रीर उदारचेता थे। मीरों का ध्यान भी उधर ही गया। मीराँ को संगीत ही भी शिचा उन्होंने दी थी। पर वे मीरों को ११ वर्ष की श्रवस्था में ही छोएकर चले गये। सं० १४७३ में मीराँ का विवाह चित्तीद के राजा भोजराज से हुमा। किंतु कुछ दिन बाद ही वे वीरगति को मास हुये। विगा हित जीवन शब्दा था। राजा ने शैव होने पर भी मीर की बैप्लवी उपासना की सभी सुविधार्ये एकत्र कर दी धी पर इनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्रारम किया। मंदिर में जाना, हरिभक्तों से मिलना प्यादि सर पर मतिवंध लगा दिया गया । जब मीरां ने एक न सुनी तो उनको एत्या के खनेक उपाय किये गये-यथा पिटारं में सर्प भेजना तथा विष देना घादि; किंतु मीरों सम् यचती गई। मीराँ के ननिहाल में भी विपत्ति भा गई और इन्हें अपनी समुराल भी छोड़नी पदी। तय उन्होंने पृत्या वन, द्वारका खादि स्थानों की तीर्थवात्रा की। कहा जाता है कि रेदास इनके गुरु थे; किंतु इसमें संदेह है। मीर्रो मे तुलसी का पत्र व्यवहार भी एक कृठी धारण है। भीरी की मक्ति पति रूप की थी । उसे चैदण्य भित ही करेंगे यद्यपि उस पर निर्गुण संतों का भी प्रभाव है। निर्मु लिपित ग्रंथ मीराँ कृत बताये जाते हैं। (१) नरसीवी का मायरा, (२) गीत गोविंद की टीका श्रीर (३) गुग गोविद् । मीर्रा की भाषा राजस्थानी मिश्रित वज है। मीरों हिंदी साहित्य की अमर कवियत्री हैं।

मुचुकुंद-प्रयोध्या के प्राचीन राजा। देवासुर-संप्राम न इन्होंने देवों की बढ़ी सहायता की थी। किर फ्रांत हैं यदुत दिनों तक पर्वत की एक कंदरा में विश्राम करते रहे। एक यार कालयवन से भागते-भागते कृष्ण ने वर्गी गुफा में प्राकर प्रपना पीताम्बर मुचुक्ंद्रको प्रोदा दिया। फालयवन मुचुईद की धीर करता और इनके नेत्र मानत ही सम्म हो गया। संभवतः कालववन को यह बाहार या कि वह कियी यदुवंशी से न मारा जायगा। 👯 जाना है हि गीतमोबिंद के रचियता जयदेव इन्हीं

भवतार है।

मुर-एक राचस, जिसे मार कर भगवान ने मुरारि की उपाधि धारण की।

मुण्टिक-कंस का एक असुर मल्ल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस के धनुष यज्ञ के श्रवसर पर मल्लयुद्ध में मारा था।

मृड-महादेव का एक पर्याय । दे० 'महादेव' । मेर-पुराणों में उल्लिखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना

जाता है। देवासुर ने समुद्र-मंथन के समय इसी को म्थानी वनाया था। इसे ऋधिकतर सुमेरु कहते हैं।

मैत्रेय-दे॰ 'विदुर'।

मोरध्वज-एक प्रसिद्ध दानवीर राजा। इनके पुत्र का नाम ताम्रध्वज था। खर्जुन की भक्ति का गर्व हरण करने के लिये कृष्ण ने इनकी परीज्ञा ली थी। ये और इनकी पत्नी बाह्यण वेपधारी कृष्ण को अपने लड़के का आधा अंग देने पर राजी को सारे सोहां ने सिक्ट मारे से

देने पर राजी हो गये, श्रीर दोनों ने मिलकर श्रारे से पुत्र की चीरा। दायाँ श्रंग ब्राह्मण वेपधारी कृष्ण ने सिंह वेपधारी श्रर्जुन को दे दिया। राजा के वार्य नेत्र से कुछ भांसू की चूँदें टफ्क पड़ीं। कृष्ण से पूछे जाने पर राजा ने कहा कि सुन्ने वार्ये श्रंग का दुःख है कि वह किसी भी

काम नहीं श्राया । इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण साजात् रूप से प्रकट हो गये ।

मोहिनी-१.शुंभ तथा निशुंभ नामक दो राज्ञसों के वध के लिये विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों स्त्री को देखकर मोहित हो गये और उसको प्राप्त करने के लिये भापस में लड़ मरे। २. विष्णु का समुद्र-मंथन के समय एक प्राप्तार । हसी रूप से अगुवान ने समय हों

समय एक जनतार । इसी रूप से भगवान ने अमृत देवों को तथा और सुरा असुरों को पिलाई थी ।

यदु-ययाति के पुत्र । पिता ने इनसे यौवन माँगा जेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया । पिता ने शाप दिया कि तुम्हारे चंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा ।

इसी यदुवंश में वाद में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। यदुनंदन-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये वैष्णव

भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक थे।

यदुनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध गद्दीधारी वैद्णव श्राचार्य तथा पुष्टि मार्ग के प्रचारक। ये श्री वल्लभाचार्य के पौत्र तथा गोस्वामी विद्वलनाथ जी के पुत्र थे।

यम-मृत्यु के देवता । दिच्छा दिशा के दिगपाल । इनका पाइन महिप है । ये सूर्य के पुत्र हैं ।

यमद्गिन-ग्रन्थिक छोर सत्यवती के पुत्र । इनके पाँच पुत्र थे। सबसे कृतिष्ट परशुराम थे। इनकी पत्नी का नाम

रेणुका था। दे० 'परशुराम'
यमुनावाई-एक प्रसिद्ध एरिभक्ति परायणा महिला।
ययाति-प्रसिद्ध राजा नहुप के पुत्र। इनकी खी का नाम
देवयानी था। इनकी एक दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्टा
था। देवयानी से यह चौर शिमिष्ठा से पुरु का जन्म
हुष्या। इसी से यादव चौर पौरव दो चंशों की नींव
पर्भी। ययाति चड़े विषयी थे चौर शिमेष्टा में विशेष छनुरक्त थे। इद्ध होने पर इन्होंने पुरु से गौवन प्राप्त किया।

1000 पर्षों तक विषय भोग के बाद वैराग्य लिया। यरोदिश-नंद की सनी। मज में माता रूप से कृष्ण का पालन इन्होंने ही किया। इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न रूप से दी गई है। भागवत के अनुसार ये शिव-पत्नी सती थीं। दत्त यत्त में प्राण त्यागकर द्वापर में यशोदा हुई। प्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये पूर्व जन्म में वरुश्रेष्ट द्रोण की पत्नी घरा थे। जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे उसी समय यशोदा से एक कन्या। यसुदेव कन्या ले गये और कृष्ण को देवकी की गोद में सुला आए।

यात्र्यवल्क्य-श्रुक्त यजुर्वेद, शतपथ बाह्यए, बृहदारण्यक उपनिपद तथा याज्ञ्यवल्क्य स्मृति के मणेता । कात्यायन के वाद मनु (मनुस्मृतिकार) के पहिले इनका समय पढ़ता है । महाभारत के श्रनुसार ये युधिष्टिर की सभा में थे । मैत्रेयी श्रोर कात्यायन नाम की इनशी दो खियाँ थीं।

मत्रया चार कात्वायन नाम का इनका दा खिया या। इनका दूसरा नाम वाजसनेय था। याज्ञ्यवल्क्य स्मृति-मनुस्मृति के वाद धर्मशास्त्र प्रंथों में इसी का स्थान है। 'मिताचरा' नाम की इसकी टीका चति प्रसिद्ध है, जिसका खनुवाद धन्य कई भाषाशों

में हुआ है। यामुनाचार्य-रामानुज के दीचागुरु पूर्णाचार्य के गुरु। ये महान् विद्वान् और श्रीरंग के भक्त थे। गीता के एक-एक श्लोक का इन्होंने साराश लिखा था।

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येष्ठ चेत्रज पुत्र। माता कुंती ने धर्म से इन्हें प्राप्त किया। पांडवों में सवसे वड़े भाई यही थे। ध्रपनी सत्यता के कारण ये धर्मराज के नाम से विदित थे। दे० 'धर्जुन', 'कुंती', 'कुष्ण' तथा 'पांटु'।

रंगाराम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा पैहारी जी के शिष्य।

रतिदेव-एक धामिक चन्द्रवंशी राजा। एक वार ४८ उप-वास करने पर भी इन्होंने भूखों को ध्रपना भोजन दे दिया। इससे प्रसन्न हो भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। भगवान से इन्होंने यही वरदान माँगा कि में जीवों का दु:ख भोगूँ धार सय लोग सुखी हों। प्रभु इनको सपरिवार ध्रपने विमान पर ले गये।

रंभा-एक चप्सरा। इसकी उत्पत्ति देवासुर के समुद्र-मंगन
से मानी जाती है और सोंदर्ग के एक प्रतीक के रूप में
स्वीकृत है। इंद्र ने देवताओं से इसे अपनी राजसभा के
लिए प्राप्त किया था। एक बार उन्होंने इसे विश्वामित्र
की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, जिनु
महर्षि ने इससे धप्रभावित होकर इसे एक सहस्र वर्ष
तक पापाणी के रूप में रहने का शाप दिया। पहा
जाता है, एक बार जब यह कुवेर पुत्र नलकृत्वर के यहाँ
जा रही थी तो कैजास की खोर जाते हुए रावण ने मार्ग
में रोक कर इसके साथ बलाक्कार किया था।

र्घु-एरवाहुवंशी खबोध्या के प्रसिद्ध राजा खोर दिनीप के पुत्र। सूर्यवंश में यही सबसे प्रसिद्ध राजा हुए एस-लिये वंश हुन्हों के नाम से चना। हन्होंने एक दिरप्रजित यज्ञ किया था। भगवान रामचन्द्र एन्हों के वंश में हुए थे। रघुनाथ (गोस्वामी) गोस्थामी विद्वणनाथ जी पे सान पुत्रों में से एक। एन्होंने वंष्ण्य धर्म का मगार शिया। दे (विद्वलनाथ)।

र्घनाय सुनाई-समझाय डी के ये धेसे ही सेवक थे जैसे विस्तु के गहत । में सदीन जगलाय जी के हार पर खड़े गरा करते थे। इनके विषय में पर्द गयायें भी प्रसिद्ध हैं। र्मन-पासदेव की शर्वांगिनी तथा दुए प्रजापति की फन्या। इहा जाना है दुव ने शवने जरीर के श्रम-विदुधों से इसे उपरा करके कामदेव को सपर्वित किया था। यह मेंदियं ये प्रतीव-स्वरूप मानी जाती है। इसके सींदर्य को ऐन कर सभी देवताओं के हृदय में इसके प्रति शाक-धैत की भावना उत्पन्न हुई थी, इसी से इसका नाम-नरण रति हुपा । शिवजी ने जब इसके स्वामी कामदेव को व्यवना ध्यान भंग फरने के कारण क्रोधित होकर भस्म वर दिया था तब एर्गा ने शिव से प्रार्थना करके शपने स्वामी के धनंग-रूप में जीवित रहने का वर प्राप्त किया धा तथा सुयुलोक में स्वयं मायावती के रूप में जन्म लेकर थानिरुद्ध के रूप में कामदेव के अवतरित होने का परदान पाया था । कहा जाता है कि यह सदा कामदेव के माभ रहती हैं। देव 'यनंग', 'प्रनिरुद्ध' तथा 'कामदेव'। रतिकला-एक गोषी। राधा वी सखी। रतिबेलि-एक गोपी। राधा की सप्ती। रितर्वर्ती-लीला खनुकरणी एक धनन्य श्रीकृष्ण भक्त। 'उपात बंधन' की कथा सुनकर एक बार ये लड़ने लगीं प्रीर लद्देनाइते इनके प्राम् निकल गये। रत्नाकरः समुद्र फा एक पर्याय । दे० 'समुद्र' । र्तनावली-एक मिथद्र धनन्य हरि-भक्ति-परायण्य महिला । ये व्यामेर के राजा मार्नावह के छोटे माई माध्यक्तिह जी

्की सनी थीं। रसिक सुरारि-एक प्रसिद्ध चैंक्षत भक्त। इन्होंने एक मस-- याले एक्षी को भी घपना शिष्य बना - निया था। इनके - विषय में पर्दे यहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

रहुनागु-प्रश्निश्चीन मतापी राजा। पालकी पर एक बार इन्हें पितनुनि के प्राधम में हान के लिये जाना था। 'जद नरत' यो पालके; में लगाया और रा चलने पर उन्हें यहुन गाया। धन्त में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। संगनतः सुनीर और रहुनण एक ही नाम है। दे० 'जदभरत'।

राजानवार-प्रित् गरीर राजा तथा ष्रपूर्व वैष्णुव सक समरमन दी धर्मवर्णा। ये धनन्य हरिसक्ति-परायगा भी।

राधा-मोर्ग वे सर्मायवर्गी दरसाने आम के गोपराज गुम्मान की पत्या। इनकी माना पा नाम कीर्ति मिलता है। भागाल में इनका नोई उनलेग नहीं है। किंतु देवी-मागाल गाम गर्मबंदिया कादि में इनल की मेयिय के रूप में इनका उल्लेश मिलता है। मूममा में परकीया तथा दिनीय में स्वतीया गायिका पर्मात पूर्णतः दिवा-जिस के रूप में इनका पर्मन है। किंदी स्वाहित्य में परनुष इनका दिनीय जा ही गीहित हुआ है। हुकल भीर पाल्की के मान गमुला उट पर स्वतने जाते थे। सभा भी एतनी सिवालों को लेका जाती भी। दोनों एक इनके की लिखे बीर पारस्थिक बानुसम की माय-मार्की के वर्षाभूत ही जाते थे। एक बार साथा नंद के घर में खेलने खाईं। यशोदा उन्हें देखकर शत्यन्त प्रसन्न हुईं श्रीर उन्हें कृष्ण के योग्य ठहराया। एक 'द्विज-नारि' को बुलाकर उन्होंने राधा के पिता वुपमान के पास कृष्ण के लिए राधा को माँगने की यात कह-लाया। 'द्विज-नारि' ने वरसाने प्राम में जाकर राभा की माता कीर्ति से यशोदा की वात कही किंतु कीर्ति 'महा लंगर' तथा 'द्धि-माखन चोर नंद-डोटा' के साथ श्यमी 'सुधी' राधा की सगाई करने की मस्तुत नहीं हुई । यशोदा ने सुना तो उन्हें पढ़ा दु:स हुथा । उसी समय कृष्ण था गाए। श्रवनी माता की चिता का कारण जानकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि गुग्हारी यही इच्छा है तो में उसी के साथ विवाह करूँगा शीर उसकी माता मेरे पैरों पर गिर-गिर कर मुक्ते उसे देंगी। थागे का मसंग इस प्रकार है--कृष्ण वरसाने ग्राम की श्रोर चल दिए शौर वहाँ की एक वाटिका में जाकर बैठ गए। राधा अपनी सखियों को साथ लेकर उन्हें देखने के लिए प्याई । कृष्ण ने एक दृष्टि-निचेष में उनका मन हर लिया और वे मूर्चियत होकर गिर पृशी। सचियों ने बार बार ऊँचे स्वर से नाम लेकर उन्हें घेतन्य करने दा प्रयत्न किया किंतु वे शसफल रहीं। इन्छ देर वाद वे स्वयं ही "श्याम! श्याम!" कहती एई उठ वैद्यां। सिख्यों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर स्तेह देखकर कहा कि ''तुम मृच्छित-सी होकर पद रहो। इम तुम्हें घर ले जायेंगी श्रीर माताजी से कहेंगी कि इन्हें कालीनाग ने काट खाया है और फिर किसी यहाने कृष्ण को भी बुला लगी। इस प्रकार तुग्हारा उनका मिलन हो जायगा।" राधा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सिन्याँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गईं धीर कीति मे वहा कि "इन्हें नाग ने उस लिया है।" वह यह सुनक्त घवड़ा गई धौर "दौदो किसी को बुलाखो" कहनेलगी। सिंपयों ने श्रवसर पाकर कहा-"गोकुल-ग्राम में नंद का पुत्र कृष्ण एक चहुत बदा गारुटी है, कहो तो उसे बुला लाऊँ।" कीर्ति ने कहा—"जाग्री श्रीर उससे जानत यह कहो कि यदि र्कुंबरि फिर जीवित हो जायगी तो में उसे तुम्हें ही श्रवित कर हूँगी। में तुम्हारे पी पुरती हैं, विनती करती हैं, तुग्हें संसार में यश मास रोगा, यदि तुम धाकर मेरी पुत्री की जीवन दान दोगे।" सिंपयों ने गोकुल शाकर यशोदा से कीर्ति का यह सद्य कहा और कृष्ण को अपने साथ कर देने की प्रार्थना की। यगोटा ने वदी मसजता के साथ कृतम् को मुला पर सय समाधार सुनाया और उनमे शीव राधा के गुर्ग जाने को कहा । कृष्ण ने बरसाने पहुँचकर धपने दशन में ही राधा का विष हर लिया । कीर्ति ने पाररपिक न्नेट देखका दोनों की समाई की श्रवुमति दे दी। सभा ने कृत्य के साथ रामलीला में प्रमुख भाग लिया था। राज्य जब प्रकृत के द्वारा कंस का निसंत्रण पाकर मधुरा गये थे तो राया को ही सबसं श्रधिक वियोग का मार महन परना पदा था, जो संमयतः । उनके जीवन-पर्यन रहा । मधुरा छोदकर कृष्ण द्वारिका को चले गये ये भी यदाँ पर उनके साथ केंत्रिसली के होने की कथा सि<sup>लगी</sup>

है। फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ अधिकतर लिया जाता है।

रामचंद्र-श्रयोध्या के इप्त्राकुर्वशी महाराज दशरय के पुत्र। यह विष्णु के मर्यादापुरुपोत्तम अवतार के रूप में स्वी-कृत हैं। इनका जन्म कीशल्या के गर्भ से हुआ था और ऋपि विसप्ट ने इन्हें शिचा दी थी। जब यह बालक ही थे तो ऋषि विश्वामित्र इन्हें श्रपने श्राश्रम की रत्ता के क्षिए लम्मण के साथ माँगकर तो गये थे। आश्रम की श्रोर जाते हुए इन्होंने ताड़का तथा सुवाहु का वध किया था तथा मारीच को अपने वाल से दत्तिणापथ की श्रोर धावित कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र के श्राश्रम में रहकर इन्होंने राखविद्या का विशेष द्यध्ययन किया था। विदेहराज जनक के यहाँ सीता के विवाह के लिए जव धनुपयज्ञ का आयोजन हुआ था तो विश्वामित्र जी इन्हें वहीं लेकर उपस्थित हुए थे। उन्हों की आज्ञा से यह शिव-धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले थे। एक वार के ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-धनुप को उठा लिया या; कितु जब वह उसमें प्रत्यंचा चड़ा रहे थे तो वह टूट गया था। फिर भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। अयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार भेजा गया और वंधु-वांधवों के साथ उनके मिथिला याने पर रामचंद्र ने सीता का पाणिग्रहण किया। अयोध्या श्राने पर महा-राज दशरथ ने इनके राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ करा दी। मंथरा नाम की एक दुष्टा दासी के कहने पर रानी कैकेथी ने महाराज दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास तथा भरत का राज्याभिषेक करने को कहा। महाराज द्शरथ वचन-बद्ध थे । रामचंद्र ने सहर्प वनवास स्वीकार किया और गैरिक वसन धारण कर वन की धोर चल दिये। उनके साथ उनकी ग्रद्धांगिनी सीता तथा अनुज लष्मण भी चले। भरत उस समय भ्रपने ननिहाल में थे। श्रयोध्या श्राने पर तथा सभी वात ज्ञात होने पर उन्होंने सिहासन पर वैठना श्रस्वीकार किया शौर राम को वापस वुलाने के लिए वन की श्रोर चल दिये। राम ने उन्हें यह समभा वुक्ताकर वापस कर दिया कि वह पिता की श्राज्ञा से वनवास के लिए शाये हैं श्रीर चौदह वर्ष की सवधि पूर्ण होने पर ही शयोग्या लौटेंगे। भरत ने श्रयोध्या लौटकर रामचंद्र की चरण-पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकार्य धारम किया। रामचंद्र चन पर्वतों में तथा ऋषियों के घाधमों में घुमते रहे। एक स्थान पर सूर्पणखा नामक एक राज्सी ने एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर उनसे धपने साथ विवाह की याचना की। उन्होंने पहले तो उसे समकाने वकाने का प्रयत्न किया किंतु बाद को लदमण से कहकर उसके नाक-कान कटवा लिये। उसने जाकर दिस्णापथ में रहनेवाने रास्तों, खर घोर दृष्ण को षपनी कथा सुनाई धाँर उनसे राम के साथ युद्ध करने के जिए कहा । यह दोनों रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए साये शीर उनके वाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए। शूर्वराखा ने वह सब समाचार रावण को दिवा तब वह आकर किसी प्रकार सीता को इंडकारएव से हर ले गया।

राम ने लक्मण के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। श्राश्रम से कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु नामक एक गिद्ध-राज मिला नो पय पर चत-विचत होकर पड़ा हुआ था। उसने वताया कि सीता को लंकाधिपति रावरा हर ले गया है। उसके बाद हनुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने सुयीय से सित्रता की तथा उसके भाई वालि का वधकर उसे दक्तिणापय का श्रधिपति वनाया । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दूत भेजे। इन्छ दिनों याद हनुमान ने श्राकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावरा के यहाँ श्रशोक-वाटिका में वंदिनी हैं। राम ने वानर तथा भल्लुकों की सेना लेकर लंका पर शाक्रमण किया। रावरा का छोटा भाई विभीपरा धाकर रामचंद्र से मिल गया। उसकी सहायता तथा भ्रपने युद्ध-कौशल से उन्होंने पुत्र-पौत्रों सहित रावरा का वध किया और विभीपरा को नंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुष्पक विमान से ग्रयोध्या वापस आये। यनवास की भ्रविध पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राज्य-संचालन प्रारंभ किया । एक वार एक साधारया-सी प्रजा ने जब सीता के चरित्र पर रावण के यहाँ रहने के कारण संदेह किया तो इन्होंने सीता को लप्मण से कहकर वन में चुड़वा दिया। सीता जाकर ऋषि वाल्मीकि के ग्राध्रम में रहने लगीं। वहीं उनके लव तथा कुण नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने श्रश्वमेध यज्ञ का श्रायो-जन किया। लचतया कुराने यज्ञ के अरव को रोक लिया श्रीर उसके सभी रक्तकों की युद्ध में पराजित कर दिया। रामचंद्र जी स्वयं थाये थोर वहाँ उन्हें किसी प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह लव तथा कुश उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को भी पहचाना शीर उनसे श्रयोध्या वापस चलने के लिए कहा । सीता ने एक वार परित्यक्त होकर उनके साथ जाना सस्वीकार किया श्रीर पृथ्वी में समा कर अपने प्राण दे दिये। रामचंद्र तव तथा कुश को लेकर श्रयोध्या श्राये और उन्हें राजकार्य सौंप कर स्वर्ग चल दिये।

रामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त । सक्यरी द्रश्यार के २० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम है । ये सुरदास के पिता नहें जाते हैं; किन्तु ये स्रदास कीन हैं, कहा नहीं जा सकता । भारतीय संगीत में इनकी गणना, तानसेन तथा वैजू छादि के साथ की जाती है ।

तानसेन तथा वैज् षादि के साथ की जाती है।
रामानंद-रामानंदी सम्प्रदाय के प्रवर्तक। लोक प्रसिद्ध
है कि ये रामानुज के शिष्य थे। साधारणतः १४वीं या
१४वीं शताब्दी ही इनका शाविभीय काल माना जाता
है। रामानुज सम्प्रदाय के सभी बंधनों को इन्होंने शिथिल
कर दिया। ये नीच जाति के लोगों को भी दीपित परते
थे। इनके प्रंथ संस्कृत में हैं केवत एक पद हिंदी में
मिला है। गुजसी चौर कवीर रामानंद के ही शिक्ष्य थे।
रामानुज-वैष्णव भक्ति के प्रधारक चार शाचारों में से
एक। इनका जन्म हारीत गोत्रीय मातल पंश में भूनपुरी
में हुझा था। यह स्थान महान के चंगनपत जिले में है।
इनकी जन्म तिथि १०१७ हुँ० मानी जाती है। १६ पर्ष
की श्वरुगा में ही इनका विवाह हुझा। उसके उग्न ही

दिनों के बाद इन्हें दिना का देहान्त हो गया। इसरे बार इन्पेंगे मेंसाय ले जिया। प्राांचार्य जी इनके द्वाला पुरुषे । समाञ्चल ने विशिष्टाहीत सत का प्रचार रिया । इनहें सुरव और हिं-अ वैदांत सूत्र पर श्री भाष्य, र वेदांत मंद्रार ३. वेदांत प्रदीप, ए. वेदांत सार तथा शाना भाष्य । इनके ०४ किया प्रसिद्ध हैं । दे०

'यामुनाचार्य' नथा 'गूर्णाचार्य' । रावण-प्रक्रित राज्य, पुलस्य का नाती, लंका का राजा गया राम का राहु । इसी के यथ के लिये राम ने खबतार उल्ल भिया। रावण मनोट पंडित, बुद्धिवादी शीर यदा भारी किर भक्त था। सम रावण् का सुद्ध भार-नीय इतिहास में प्रति प्रसिद्ध घटना है। दै० 'जय-

विजय', 'सम' तथा 'सीता'।

राह-एक असुर। एककी माता का नाम सिंहिका तथा रिना ए। नाम विश्वचिनि मिलता है। यहा जाता है कि ममूद्र मंधन के बाद विष्णु जब मोहनी का रूप धारण बर, देवनावों के बीच अमृत का वितरण कर रहे थे तो इनने भी देवनायों में सन्मितित होकर असूत पान कर विषा था। सूर्य घीर चंद्र ने उसके इस कृत्य की देख निया भा और विष्यु को उसका समाचार दे दिया था। दिल्यु ने रापने सुदर्शन चल से इसका सर धर से घलग यर दिया था, बिंगु अमृतवान से अमर हो जाने के पारण यह दो भागों में भी जीवित सा । मन्तक 'राह्र' नभा यर्थ 'येमु' के नाम से विषयात है। इस घटना के षाधार पर मुखं तथा चंद्र के प्रति उसकी शबूता का रात्म भी गाना जाता है कि गहु खपनी इसी राष्ट्रता को मुर्व तथा चंद्र के बहुल के रूप में व्यक्त करता है। सहु धाठ घरवां के प्रिन स्थ पर धानीन माना जाता है। प्रहरा के समय वह श्रपने हुन्ता रथ पर पवन-वेग के घरवों हाम परिचानित होकर सूर्य प्रथवा चंद्र की शोर ध्रमगर होता है।

राष्ट्रम-दे० 'कासी'। रुक्तिमर्गा-विद्यंगाजभाष्मक की पुत्री। यह लपमी के खब-नार के रूप में स्वीकृत हैं। इनके मींद्र्य की प्रशंसा सुनकर कृत्य इनके प्रति चतुनक हो गए थे। कृत्य के सुंदर स्वरूप नथा दीरता बादि पा समाचार सुनकर इन्होंने भी धपने मन-मंदिर के देवना के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर लिया था। हिंतु इतरे पिना ने जगर्मध के कहते पर शिशु-पाल फे सा। इनरा पाधिकहरा वरने की बात स्थीकार पर रो भी। इनका माई रामी भी इस थिपव में धारने विता के साथ सहमत था। योग्य वय होने पर पुँचित्रपार्मे विवाह का चायोजन होने लगा । जिलुपाल भनने सायुक्त से कृष्य के सुध भाई के हुव में संबंधित भाः इमीयण कृषा भी बत्याम हो सेकर पुढिनपुर पर्ने गर। विराध के एक दिन पूर्व संध्या समय जब र्मनगरी इंटारी की पूजा के लिए मंदिर के मीवर गई मी हाम भी मंदिर के हरा पर पहुँच गए चीर नतिमधी है। द्वारों सम्पाधिक पर घट दिए। उप लिशुपाल रुवा र स्की पादि की पर समाचार मिला ती अस्तीन ाण में दीका किया और मनीय पर्देश कर सावसूख

भी कर दिया। कृष्या ने अपने पराक्रम से सभी को पराजित किया । कहा जाता है यह युद्ध नर्मदा के तट पर हशा था और रुतमी उसमें मृच्छित होकर गिर पदा था। किंतु रुनिमणी के कहने पर कृत्या ने उसका यथ नहीं किया था। द्वारिका पहुँच कर कृष्णा ने रुक्मिणी के साथ शामोक्त रीति से विवाह किया और उन्हें अपनी प्रधान मिहिपी बनाया। रुविमणी के गर्भ से फुप्ण के दस पुत्र हुए थे शौर एक कन्या। रुनिमणी के पुत्रों के नाम प्रयुप्त, चारुदेष्ण, सुपे १ यादि हैं।

रुक्मी-विद्रभराज भीष्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का भाई। यह कंस का घनिष्ठ मित्र था। कृत्या ने जव रुक्तिगी की संदरता की प्रशंसा सुन कर महाराज भीष्मक के पास खपने साथ रुक्मिग्णी का विवाह कर देने की बात कहलाई थी तो इसी ने श्रपने पिता से कह कर कृष्ण को श्रस्वीकृति भिजवा दी थी। कृष्ण के साथ शपनी बहन का विवाह, श्रपने मित्र वंस का घाती होने केकारण, यह नहीं करना चाहता था। जब शिशु-पाल के साथ रुविमणी के विवाह के भवसर पर कृष्ण ने उपस्थित होकर मंदिर के द्वार से रुक्मिणी का हरण कर जिया था तो इसने शावेश में शाकर श्रपने पिता से कह टाला था कि में कृत्या का वध करने के बाद ही घर थार्जगा। किंतु कुण के साथ युद्ध होने पर यह स्वयं ही मृच्छित होकर गिर पट्टा था ग्रीर इसकी वहन को कृष्ण से इसके जीवनदान करने के लिए कहना पदा था। चेतना प्राप्त करने पर इसने पूर्वोक्त वचन के अनु-सार कुंदिनपुर की श्रोर कदम नहीं बढ़ाए बरन् भोजराज नामक एक दूसरा नगर प्रतिष्ठित कर उसमें रहने का निरचय किया।

रुद्र-साधारणतः रुद्र शब्द शिव का पर्याय है। रुद्र एक वैदिक देवता भी हैं। रुद्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भित्र पुराणों में भिन्न-भिन्न कथायें मिलती हैं। कहा जाता है कि प्रह्मा ने मुद्ध होकर अपने एक केश से एक पुरुष की सुष्टि की जो जन्म लेते ही विकराल शब्द कर के रोया। इसीलिए उसका नाम एद हो गया। ब्रह्मा ने इन्हें सुष्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बड़ी तामसी सिंद रच ढाली। इसीलिए इन्हें केवल सिंद्र-संहार का फार्य दिया गया । दे० 'शिव' ।

रूप गोस्यामी-चैतन्य महाप्रमु के प्रधान शिष्य । इनके भाई 'सनातन' भी चैतन्य के प्रधान शिष्य थे। बृन्दायन षादि में चेतन्य मत का इन्होंने बहुत प्रचार किया। रेगुका-राजा प्रयेनजित की कन्या, जॅमदक्षि की पत्नी श्रीर पाश्रराम की माँ। जल-विहार करते समय चित्ररय पर मोदिन हो उन्होंने इसमे व्यभिचार किया। घर लीट्ने पर जगद्वि प्रपने योगवल से यह सब जान गये श्रीर श्वपने पुत्रों को इसका सिर काटने की कहा । तीन पुत्रों ने अस्थीकार किया किंतु परशुराम ने सिर काट ढाछा। बाद में परशुराम के कहने से जमद्रित ने इनको जीवित षर दिया। दे० 'परशुराम'।

रेवर्ता-राज्ञा रेवन की पुत्री तथा श्रीहामा के काई बलदेव की पन्नी। देव 'बनसाम'।

रैदास-रामानंद की शिष्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा कि । ये जाति के चमार थे। कहा जाता है कि मीरा-वाई ने इनका शिष्यत्य प्रहण किया था। इनकी माता का नाम घुरविनिया और पिता का नाम रम्यू था। ये कबीर के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक मत भी चलाया। इज्जान गोपी जो राधा की सखी थी। रोहिणी-वसुदेव की अर्द्धांगिनी तथा वलराम की माता। इन्होंने देवकी के सातवें गर्भ को देवी विधान से धारण कर लिया था और उसी से वलराम की उलित हुई थी। यदुवंश का नाश होने पर जब वसुदेव ने द्वारिका में शरीर-त्याग किया था तो यह उनके साथ सती हुई थीं। वसुदेव जिस समय देवकी के साथ मथुरा

्थीं ग्रीर वहीं इन्होंने वलराम को जन्म दिया था । रौरच-एक भीषण नरक । दे० 'नरक' ।

लंका-एक द्वीप का नाम। यह रावण की राजधानी थी। त्रिक्ट पवत पर वसी यह नगरी स्वर्णनिर्मित थी। लंकिनी-एक राजसी का नाम।

में कारागृह में यंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ

लद्मग् -१. दाशरिय राम के छोटे भाई। ये सुमित्रा के पुत्र श्रीर उर्मिला के पति थे। १४ वर्षों तक इन्होंने

कठिन वत साधना कर राम वनवास के समय राम श्रीर सीता की सेवा की। मेघनाथ की शक्ति लगने पर ये मुच्छित हुए, किंत संजीवनी बटी से पुनः जीवित हो

मूर्न्छित हुए, किंतु संजीवनी चूटी से पुनः जीवित हो गये। इन्होंने ही मेघनाथ का घघ किया। २. एक

मसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

लद्दमी-विष्णु की पति। समुद्र-मंथन के फलस्वरूप निकले हुए १४ रतों में से यह भी एक थीं। यह शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ इसका शब्दार्थ सीभाग्यवती है। खयर्ववेद में सीभाग्य चौर दुर्भाग्य के घर्थ में भी प्रयुक्त

हुया है। तैत्तरीय उपनिषद् में लक्ष्मी और श्री को धादित्य की पत्नी कहा गया है। श्रतपथ झाझए के धातुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया। पौराणिक

श्रनुसार प्रजापति न श्रा का जन्म दिया। पारााणक साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में श्रनेक गाथाय मिलती हैं। ये धन की श्रिधिश्वात्री देवी हैं। इनका

पाइन उल्लू है। सीता और रुक्मिणी इन्हों की अवतार कही गई हैं।

लच्मीवाई-१.एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला । २. फॉसी की रानी जो गदर में खंप्रेज़ों के हाथ से मारी गई।

लखा-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्ति परायण महिला।

लघुजन-मधुरा के एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैद्याव भरत।
लड्ड-एक प्रसिद्ध वैद्याव भरत। एक बार वंगाल में कुछ
रापत लोग इनकी यलि चड़ाने जा रहे थे; किंतु देवी ने
रावं प्रकट हो बहुतों का सिर काट दाला। रोप लोग
किर यैद्याव हो गये।

लिता-एक गोपी जो राधा की सदी थी। सब-दे० 'कुश'। लाखाजी-मारवाइ-निवासी, जाति के ढोम, एक परम भवत । लोग इन्हें हनुमान-वंशी कहते थे । मारवाइ से साप्टांग दंडवत करते हुये ये जगजाय पुरी गये । मसिद्ध ये कि जगजाथ जी ने इन्हें घपनी पालकी भेजी थी। यहे-यहे राजे इनका दर्शन करने ब्राते थे । लालाचार्य-एक प्रमुख वैखाय भक्त । कहा जाता है कि

लालाचार्य-एक प्रमुख वैष्णाव भक्त । कहा जाता है कि ये स्वामी रामानुज के जामाता थे । ये सब संतां को श्रपना भाई मानते थे । इन्होंने एक बार माला पहिने एक शब देखा । उसे श्रपने वर ले शाये और विधिवत उसका श्रंतिम संस्कार किया ।

लिंगपुराण-श्रष्टादश महापुराणों में से एक। रलोक संख्या ११००० है तथा प्रकृति तामसी कही गई है। इसका श्रिधकांश भाग विधि-विधान श्रीर कर्मकांड से पूर्ण है। लिंग पूजा इसका मुख्य भाग है; पर भौतिक लिंग पूजा के श्रर्थ में नहीं है। यह न्वीं सदी से पहिले का नहीं है। लोमश-प्रसिद्ध ऋषि। इनकी दीर्घायु प्रसिद्ध है। कई कल्पों तक इन्होंने तप किया श्रोर कई श्रयतारों के चमत्कार देखे। इनका नाम चिरंजीवी भी है।

वरुण एक प्रधान वैदिक देवता। ये जल के अधिपति कहें गये हैं। पुराणों में इनकी गणना दिग्पालों में की गई है। ये पिछ्म दिशा के दिग्पाल हैं। पुराणों के अनुसार वरुण कर्यप के पुत्र हैं। वरुण वर्तमान समय में भी धार्मिक जनता के द्वारा जल के देवता माने जाते हैं। साहित्य में ये करुण रस देवता कहे गए हैं। विलि-राजा वैरोचन के पुत्र तथा महाद के पीत्र। ये प्रसिद्ध दानी और भक्त थे। इन्होंने ११ यज्ञ किये थे। १००वें यज्ञ के समय इंद्र भयभीत हुये कि कहीं उनका

हुंद्रासन न छिन जाय। उनके प्रार्थना करने पर विष्णु न यावन खंगुल का रूप धर इनसे ३५ पग एष्यी दान मांगी। दान पाकर विराट रूप धर उन्होंने पृष्यी, खाकारा खोर पाताल को नाप लिया। श्राधे पग के लिये विल ने कहा कि मेरा द्याधा शरीर नाप लें। इस पर बाह्मण रूप छोट विष्णु साजात रूप में प्रकट हुये धोर यिन

को मुँह-माँगा यरदान दिया । दे॰ 'वामन' । विसप्ठ-प्रसिद्ध चैदिक ऋषि । सप्तर्षियों तथा प्रजापतियों में से एक । विश्वाभित्र से इनकी प्रतिद्वंदिता प्रसिद्ध है ।

इनकेपास निद्नि नामक कामधेतु थी उसी के स्वामी होने के कारण इनका नाम वसिष्ट (सर्वस्य के स्वामी) पृदा। ये मह्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार मित्रावहण का उर्वशी को देखकर वीर्यपात हो

गया और उससे धगस्य धोर विस्छ की उपित हुई। विसष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित थे। इनकी मां। का नाम घरुंपती था। वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता का नाम। ये यस के बहुनोई

र्धे । इनकी पत्नी देवकी कंस की पहन थीं । देव 'कृष्ण', 'देवकी' तथा कंस' ।

वामन पुराण-१= पुराणों में से ११वां पुराण। इनकी क्लोक संन्या १०००० मानी गई है। मुन्ततः इसमें विन्दु के वामन भवतार की कथा है। इनकी रचना १६

मा जनफर्री में हुई है। पुरासों के 'पंच नचर्यों' में से एक भी लक्ष्य हुममें नहीं मिनते हैं।

नाराह-विक्तु के प्रकारों में से दिनीय। हिस्स्यास जय पूर्वा को लेकर पाताल को भागा तभी पृथ्वी का उद्धार परने के तिये किन्तु का यह भवतार हुमा था। दे० 'दिस्त्याक' नवा 'त्रय-विजय'।

वाराहपुराग्-१= पुरागों में एक पुराग् । इसको स्वयं किन्तु ने कहा है। इसकी मकृति साध्यक है। इसमें विष्णु के वाराह प्रयतार की कथा सुरय है। इसका रचना काल संभारतः १२वी शताब्दि है। वास्तविक श्लोक संख्या १०००० है।

वासव-दे॰ 'एंट्र'।

त्रामुरी-पातात में रहनेवाले नागराज । समुद्र-मंथन के समय देवासुरों ने रज्जु के रूप में इनका उपयोग किया या । दे॰ 'शेव' ।

विष्यावली-प्रसिद्ध राजा विल की पनी।

विजय-दे॰ 'जय-विजय'।

चिद्रुलनाथ-मिन वेज्याचार्य वल्तभाचार्य के पुत्र तथा
पुष्टि मार्ग के प्रथम उत्तराधिकारी। 'दो सो वावन वेष्णव
की य तां तथा 'चौरासी वेष्ण्यन की वार्ता' के रचयिता
साथा। संकातकरां यहां कहे जाते हैं, यणपि यह मत
सर्वमान्य नहीं है। इनके सात पुत्र थे।

विद्युर-1. प्याम के जीरस पुत्र जो दामी के गर्भ से उत्पन्न
भे। ये प्रतराष्ट्र बार पांचु के भाई थे। प्रतराष्ट्र के सासन
काल में ये सर्देव न्यायपूर्ण जीर सत्य परामंश देते आये।
महाभारत पुद्ध रोकने का प्रन्होंने भरसक प्रयत्न किया
पर इनकी न चली। दुर्वीधन के यहाँ सममीता कराने के
नियं पात नगय कुला विदुर के यहाँ हो ठहरे थे, दुर्योपन के यहाँ नहीं। दे० 'खिका', 'पांचु' तथा 'प्रतराष्ट्र'।
२. जीवपुर के एक प्रसिद्ध भक्त। भक्तमाल में प्रनका
यान है।

विदुरानी परमनीतिज्ञ विदुर की पर्ना। यह कृष्ण के प्रति धनन्य प्रेम रस्की थीं। घर धाने पर प्रेमातुर हो इन्होंने केंद्रे का दिनका कृष्य को विकाया और सार फेर्स्सा ुगुर्दे। एक्स भी प्रेम से खाने गुर्वे।

विदेह-मिथिता के राजा। सोता का जन्म इसी वंश में ुहुता था। दे॰ 'निसि'।

विद्यानिनिक्षात्र मकत्या विष्यात सैविन कि । इनके रिता रा नाम गण्यति तथा वितासह का जववत्त था । किविनानमेन कीनितिह के वर्तों में राज्यकि थे । ये गंडायन के समयामिक ये तथा सहस्त, सैविन एवं पंणाक कि निहान थे । इनकी भाषा पूर्वी किही तथा सैविनी है । संस्कृत के १३ सेवी की रचना इन्होंने की है, जिनमें पुरुष्ताना, रीवसबंद्य सार, दुर्गा नरगिणी आदि बहेरा- कीव हैं । सैविनी में इनकी पहायनी उच होटि के साहित्य में कि है । सैविनी में इनकी पहायनी उच होटि के साहित्य में किया पार्वी है । ये भन थे, या श्रंगाति किये हम पर रिहारी में नामोद्द है ।

विभीतिम् सदल्के पुँछे भाई। सदम कुन में जन्म होते पर भी ये हस्भिक थे। मीता की लीम देने के निये जद इन्होंने कहा तो सदस में जान मास्का इन्हें निकाल दिया। तय ये राम की शरण में धाये। राम ने उसी समय इन्हें लंका का राज्य दे दिया। इन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य यतलाया था। रावण के मरने के बाद यही लंकेश हुए।

विमला-राघा की एक सखी।

विरोचन-एक दैत्य। महाद का पुत्र तथा विल का पिता।
कहा जाता है जब गाय-रूपी पृथ्वी का दुग्ध निकाला
गया था तो इसने अधुरों के वत्स (वछड़े) का कार्य
किया था।

विश्वक्ष्य-स्वष्टा के पुत्र का नाम । ये इंद्र के गुरु थे पर कालांतर में इंद्र द्वारा ही इनकी हत्या हुई । इस हत्या के चार शंश प्रथ्वी, जल, युन धीर नारी में पढ़े जिससे ऊसर, काई, गोंद धीर धार्तव की उत्पत्ति हुई । इनके पिता ने इनकी मृत्यु से कुद्ध हो युत्रासुर की उत्पत्ति

विश्वाभित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के धनेक मंत्रों के निर्माता। भ्रयोद में इनका उल्लेख कुश वंश के महाराज कुशिक के पुत्र के रूप में मिलता है। किंतु वाद के साहित्य में यह पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र कहे गये हैं। कहा जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सत्यवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि ऋचीक को समर्पित कर दी थी। इन्हीं ऋचीक ने एक बार अपनी खी सत्यवती को दो चरु लाकर दिए श्रीर कहा था कि इनमें से यह एक चरु तुम खालो, उससे तुम्हें बाण्यणुया संपन्न एक प्रत्न होगा स्नीर यह दूसरा चर धपनी माता को भिजवा दो। इससे उन्हें चत्रियगुण-संपन्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा । ऋषि के यह कह कर चले जाते ही महाराज गाधि यपनी खी सहित उनके प्राथम में उपस्थित हुए। सत्यवती ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्यागत किया धौर अपनी माता के सम्मुख ऋषि के दिये हुए दोनों घर लाकर रख दिये । सत्यवती की साता ने यह सोचकर कि उन्होंने खपनी पंकी को ही घच्छा चरु दिया होगा। यह चरु जो ऋचीक नै अपनी खी के लिए दिया था, खा लिया। इस चरु के कारण उनको माहालगुण-संवत्त विश्वरय नाम का एक पुत्र हुआ। यही विरवर्ध छाते चल कर छपने बाल तेज क कारचा विस्वाभित्र की संज्ञा सं संवोधित मत्यवती को दूसरा घर खाना पदा था; जिससे उनके घत्रिगुयगा-संपत्तजनदग्नि नामक पुत्र हुत्रा या । विरवा-मित्र के जीवन के संबंध में जितनी कथाएँ प्रचलित हैं उनमें सबसे प्रधान बार्माव बसिष्ठ के प्रति उनकी प्रति-दंदिता की है। ऋग्वेद में भी इस संबंध के कुछ उत्तेस मिलते हैं। दोनों हा महर्षि थे छोर दोनों ने वैदिक् ग्राचार्यो का निर्माण किया था। विश्वामित्र की ग्राचार व्ययेद के तृतीय संदल में मिलती हैं, जिस में गाययी मंत्र भी है। विविध्व ने सप्तम मंदन की श्रद्धवाओं का निर्माण किया था। महाराज सुदास के यहाँ राज-पुरोहित के स्वर में विस्वामित्र तथा वसिन्द दोनों के ही रहने का उरनेन मिनता है । विस्था, विश्वामिय को

चत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते थे। विश्वामित्र श्रपने को स्वयं वसिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्पि कहलाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने वसिष्ट पर वल-प्रयोग भी किया था। उनके सौ पुत्रों का वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिष्ठ ने भी इस पर क्रोधित होकर उनके भी पुत्र का वय कर दिया था। महाभारत में एक कथा है कि एक बार विश्वामित्र ने गंगा से भी वसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, किंतु जय गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन् उनकी पहुँच के वाहर एक सुरक्तित स्थान में पहुँचा ग्राई थीं तो इन्होंने गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया था। रामायण में विसप्ट के प्रति इनकी प्रतिइद्विता की कथा दूसरी प्रकार से विश्ति है। महाराज के रूप में यह प्रायः विसप्ट के ग्राश्रम में थाया करते थे। एक वार इन्होंने वसिष्ठ की एक सुंदर कामधेतु को विना पृछे खोलकर अपने वहाँ ले जाने का प्रयत्न किया, कितु कामधेन अपनी अर्गला तुड़ाकर भाग गई। जब इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया तो वसिष्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका। युद्ध श्रारम्भ हुआ, जिसमें इन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों का वध कर डाला । उसके बाद स्वयं वसिष्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराजित किया। चत्रिय को बह्मतेज के सम्मुख ग्रपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा अपने को बाह्य वर्ण में परिवर्तित करने का प्रयस्न किया। जब यह घोर तपस्या में निस्त थे तो ताइका राघसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कप्ट देना प्रारम्भ किया। उनसे श्रपनी रचा करने के लिए यही राम तथा लप्मण को दशरथ से कहकर अपने घाश्रम लिवा ले गये थे तथा मार्ग में ताड्का का वध कराया था । विरवामित्र ही राम तथा लघमण को अपने षाश्रम से धनुषयज्ञ के समय जनक के यहाँ लिया ले गये थे तथा राम के द्वारा धनुभंग कराकर सीता के साथ उनके विवाह में सहायक हुए थे। विश्वामित्र ने विसप्ठ के प्रति घपनी प्रतिद्वंद्विता की भावना के वशीभूत होकर ही एक वार त्रिरांकु को वसिष्ठ के घस्वीकार करने पर भी सदेह स्वर्ग भेज दिया था। इनकी घोर तपस्या को देख फर एक बार ट्रंड भी विचलित हो गये थे छीर इस भय से कि कहीं विशेष शक्ति का संग्रह कर यह मुक्तसे इंद्रत्व न छीन लें मेनका को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ था श्रीर मेनका के प्रति वह आकिपत हुए थे। उसी के फलस्वरूप गकुंतला का जन्म हुया था। विश्वामित्र की अपने इस एर से इतनी बतानि हुई थी कि वे घपना पूर्व-स्थान पीदकर हिमालय में तपस्या करने चले गये थे। छंत में देवताओं के कड़ने पर विसप्त ने इन्हें ब्रह्मर्पि के रूप में स्वीकार कर लिया था।

विष्णु-हिन्द् तिदेवों में इनका दितीय स्वान है।
प्रावेद में इनका उण्लेख प्रमुख देवताओं में नहीं
मिनता, फिंतु प्रात्मण-प्रयों में, इन्हें विशेष महस्व प्रदान
किया गया है। प्रात्मेद में इनका उत्तेख विश्विकम
क्यांत् तीन दगों में समस्त दिश्व का धतिकमस्य

करनेवाले के रूप में हुआ है। इन तीन उगों की व्याख्या विद्वानों ने चन्नि, विद्युत् तथा सूर्य-प्रकाश की अभिव्य-क्तियों के रूप में की है। कुछ जन्य विद्वानों ने सूर्य के उदय, त्राकाश में स्थिति तथा त्रस्त होने को ही तीन हगों के रूप में स्वीकार किया है। संभवतः इसी कथा को पुराणों में वामन के तीन उगों में विस्तृत किया गया है। मनु ने अपनी स्मृति में भी इनका उल्लेख किया है, किंतु उसमें भी केवल एक वडे देवता के रूप में ही। महा-भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा स्पि के निर्माता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता हैं और शिव प्रथवा रुद्र संहार करनेवाले । कुछ स्थानां में इनका वर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है और त्रिदेव केवल इनकी तीन श्रवस्थाओं के रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वप्रमुख स्थान पाते हैं। इनका निवास-स्थान चीरसागर माना जाता है, जहाँ इन्हें शेपनाग की शैया पर लप्नी के साथ शयन करते हुए चित्रित किया गया है। इसी श्रवस्था में इनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी और उस पर गला का जन्म हुशा था। विष्णु में सत्व-गुए की प्रधानता मानी जाती है। ऋपने इसी गुण के खाधार पर तथा जीवमात्र का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संसार में २४ वार अवतरित होने की भी कथाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद तथा शतपथ बाह्यण में इनके सम्बन्ध में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जिन्हें श्रागे चलकर पुराखाँ में वाराह, मत्स्य, कूमें तथा वामन चादि अवतारों के रूप में विकसित किया गया है। विष्णु के यह श्रवतार निम्नलिखित हें-- त्रह्या, वाराह, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ, भाषभ, भभु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदन्यास, राम, वलराम, कृष्ण, बुद्द, हंस, हयशीव तथा कल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि शभी होने को कहा जाता है। किंतु इन २४ अवतारों में प्रधानता १० को ही दो जाती है--मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह वामन, परश्चराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, श्रीर कविक । देवासुर के समुद्र-मंथन के समय सुमेर को जल में धारण करने के लिए इन्होंने कल्लुए का रूप धारण किया था और उसके दारा जो लक्सी, एक सौन्दर्यमयी रमणी, प्राप्त हुई थी उसे अपनी शद्धींगिनी के रूप में र्चाकार किया या। इनकी रूपरेखा के सम्बन्ध में उन्लेख है। कि ये रयाम-वर्ण तथा चतुर्भुज हैं और सदा युवा ही रहते हैं। इनके पारों हाथों में शहु, चक्र, गदा तथा पर्म कहे जाते हैं। इनके शहु का नाम पाँचजन्य, चक्र का नाम सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है। इनके धनुष का नाम साई तया तलवार का नाम नंदक है। वैनतेय गरुद इनका पारन माना जाता है। नंगा की उत्पत्ति इन्हों के चरणों मे पही गई है। इनके पर्याय की संग्या सहसों तक जाती है। विष्णु पुराग्।-चप्टादरा में नृतीय महापुगण । इसकी रलोक संर्या २३००० तथा प्रकृति सार्यिक मानी गई है। पुरानों के सबसे प्रधिक लेएक। थिए पुरान में मिलते हैं। महाशित ग्रंथ में वैयल ७००० रलीक हैं। पुराधों में भागवन ये बाद इसी का स्थान है।

धीरभद्र-शंहर के गाए। सती ने इस यज्ञ में शाण त्याग दिया। यह मुनदर श्रीभ में चा शंकर ने सपनी जटा ना एक याण प्रभी पर पटक दिया जिससे चीरमद्र की एयति हुई। धीरमद्र ने दस का यज्ञ विध्यंस किया। दे० 'दुए' तथा 'सती'।

मुख्य-राज्या ने कुटा हो शवनी जटा से इसे उत्पत्त किया या। इंट को इसने स्वर्ग से हटा दिया था। पद्युत इंद्र ने कुर्याच की हड्डी से यद्भ यनायत इसका वध किया।

दे॰ 'विरमस्य , 'इंद्र' तथा 'ख्या ।

गुंदायन-प्रज-भूमि में गोछल के समीव स्थित एक पन।
एटन ने सवर्ता स्थिकोर याल-लीलाएँ यहाँ की थीं।
कंग के द्वारा मेले गए दानवों का संहार यहाँ हुआ था
तथा कृत्य ने गोपियों के साथ रास-नृत्य भी यहाँ किया
था। मध्य-युग में महमूद गजनवी ने अपनी संहारकारी
अकृति से हुसे संवूर्णतः नष्ट करा दिया था। आधुनिक
गुंदायन हम हुर्चटना के बाद सैतन्य महाप्रभु हारा
यमाया गया था।

पृक-एह दानव।

र्युपभानु-राधा के विता श्रीर वज के एक व्रसिद्ध गोप।
नाधा पा प्रसी कारण ग्रुपमानुकुमारि नाम पड़ा है।
नुपली-विचित्रतीय की रानियों श्रीवका श्रीर श्रवालिका

र्या ग्राम्या । एतराष्ट्र के णुंधे श्रीर पांदु के पीले होने के पारण सम्बद्धती ने जब फिर श्रंबालिका को व्यास के पास गर्म भारण करने के लिये भेजा, तो श्रंबालिका ने स्वयं ग जाकर श्रपनी दासी को ही श्रपने बस्त्र पहना कर भेजा

था जिसमें जिद्दुर की उत्पत्ति हुई थी।

मृहस्पति-ऋषेष में इनका उल्लेख एक देवता रूप में मिलता है। उसमें इनकी स्परंखा सप्तमुखी गया धंग थार पंच युक्त वर्णित है। इनकी उत्पत्ति जंतरिय के महातेज से मानी गई हैं; जिससे इन्होंने जन्म के समय समस्त श्रंधकार को ध्वस्त कर दिया था। एउ म्यानों पर इनका वर्णन धरिन के समान भी मिलता रि। मुद्द प्रंशों में इनके पुरोहित होने का भी उल्लेख है, जिसमें इन्हें देवताओं तथा मनुष्यों में संबंध स्वान पित सरनेवाला तथा मनुष्यमात्र का फल्याक्कारी भी भरा गया है। एक स्थान पर देवताओं के पिता के रूप में भी एन्हें गंबीपित दिया गया है। कुछ ऋचाओं में इस्टें जाञ्चल्यमान, म्बर्लिम तथा धन-गर्जन में श्रपनी यानी स्वक करने बाना भी बद्दा गया है। किंतु बाद के साहित्य में यह एक व्यपि तथा देवताची के गुरु के रूप में मिरते हैं। इनके पिता का नाम घींगरा भिलना है, ियमें इन्हें क्रांगिरम् की मंजा मास हुई थी। इनकी सी का नाम नास पा, जिन्हें एक बार सीम् इस्ल कर ले गमा था। भवनी पर्या की श्रास करने के लिए इन्हें सीम (भट्ट) से पोर सुद्ध परमा पद्दा था जिसमें स्वयं सहादेव में भी उपस्थित होतर इनरा पए छिया था। बंत में मुग्रा में प्राप्तर पुरा कांग किया था और ताम इन्हें दिखना दी थी। नारा है गर्भ में स्थित शियु जो चंद्रमा दा या, यह तस ही ये दिया गता था। प्रदानति ही गएमा नव महीं में भी भी जाती है। दे॰ 'चंदमा'।

वेदेही-दे॰ 'सीता'

वें बरवत-एक मनु। ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी छी धदा से एला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। याद को विसिष्ठ ने कन्या इला को ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम सुद्युग्त हुछा। दे० 'सूर्य' तथा 'एला'।

व्यास-संस्थवती नामक धीवर की कन्या के गर्भ से महिष्
पराशर के छोरस पुत्र। भागवत में ये विष्णु के शवतार
माने गये हैं। एक द्वीप में जन्म होने से इनका नाम
कुष्ण द्वेपायन पदा। महाभारत श्रीर वेदांत दर्शन के
सुत्रों के रचयिता यही कहे जाते हैं। दे० 'सत्यवती'

त्तथा 'पराशर'।

शंकर (आचार्य)-विख्यात तत्ववेत्ता। इनका जन्म सं॰ ७८६ में मालावार के काहाड़ी गाँव में सुमितद नम्बूदी कुल में हुया था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा पितामह का विद्याधर था। ये इतने विलद्दण मेघावी थे कि ब्राठ वर्ष में ही फठिन दार्शनिक समस्यायों की मीमीसा करने लगे और शीव ही वेद-वेदांगों में पारंगत हो गये। व्रामचर्य ध्रवस्था समाप्त होते ही इन्होंने संन्यास से लिया। माँ ने विवाह के लिये प्रयत्न किया पर सब व्यर्थ हुआ। माता की आज्ञा से संन्यास ले, गोविंदगद नामक थाचार्य से इन्होंने दीचा ली। विधा में पारंगत हो शंकर ने जैन छोर बौद्धों के विरोध में अद्वेतवाद की संस्थापना की। देश के चारों श्रोर श्रपने मत के प्रचार करने की इन्होंने यात्रा की जिसका नाम 'शंकर दिग्विजय' है । माधव के 'शंकर दिग्विजय' में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। इन्होंने मंडन मिश्र से प्रसिद्ध वादाविवाद किया जिसकी मध्यरंथ मंडन मिश्र की पती भारती थीं। इनका चंतिम शाखार्थ श्रभिनव ग्रप्त नामक प्रकांदशाक भाष्यकार से हुआ था। इसके वाद ही ये भगंदर रोग से पीदित हो हिमालय की श्रोर चले गये श्रीर फेदारनाम की गुफा में मिविष्ट हो गये। शंकराचार्य भारतवर्ष में दार्शनिकों सबसे घाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रधान स्तम्भ हैं। इनके प्रसिद्ध बन्ध उप-निपदों, ब्रम्मसूत्रों पर किये गये भाष्य हैं। इनका 'सहम-नाम' भी मसिद्ध है।

राची-इन्द्र की पत्नी का नाम । इन्हें इंद्राणी भी कुछते हैं। रानरचर-एक घट । यह एक बुरे बहु माने जाते हैं। छुम-कार्य हुस बहु के समय निषिद्ध हैं। शनिवार इन्हों के

नाम से हैं।

शर्मीक-श्रेषी ऋषि के पिता एक मिसद्द ऋषि। ध्यानमा श्रमीक ने आपेट में रत परीजित को रास्ता न पताया जिससे उन्होंने एक मृत सर्ष इनके गते में दाल दिया। ऋषि-वालकों ने श्रंषी से यह यात कही। श्रंषी ने पुढ़ हो यह शाप दिया कि आज के सातवें दिन मर्ष पे उसने से राजा की मृत्यु होगी। ऐसा ही हुआ। दें॰ 'परीचित'।

रार्भग-प्रसिद्ध सक सुनि । यनवास के समय राम इनरे साधम में गये थे।

रानिनु-मीम पितामद के पिता। इनकी बीरता पर मुख

हो गंगा ने इनकी पत्नी होना स्त्रीकार किया या। शर्त यह धी कि जो संतान होगी उसे जलसमाधि तुरंत ही दे दी जायेगी। सात संतान जलमग्न कर दी गई। श्राटवीं संतान 'देवन्नत' (भीप्म) वच गये। ये श्रागे पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी में श्रवतार लेना पड़ा। महाराज शांतनु ने एक वार सत्यवती नामक धीवर-कन्या पर मुख्य हो उससे विवाह करना चाहा; किंतु उसने यह शर्त रक्खी कि मुक्ससे जो संतान हो वही राज्यपद प्राप्त करे। शांतनु ने श्रव्यक्ति करा किंतु भीप्म ने शाजन्म महाचारी रहनें की प्रतिज्ञा कर पिता के मन की वात पूरी की। सत्यवती से विचिन्नवीर्य श्रीर चिन्नांगद दो संतान हुईं, जिनसे कोरन तथा पांडन वंश चले। दे० 'भीप्म'।

शिखंडी-महाराज दुपद के एक नपुंसक पुत्र। दे० 'श्रंवा'। शिव (संप्रदाय)-विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित एक वैष्णव संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने इसी मत को पुष्टिमार्ग के नाम से चलाया।

शिवपुराण-एक पुराण। श्लोक संख्या २४००० मानी गई है। प्रकृति तामसिक है। इसका अधिकांश शिव-पुजा से संवद्ध है।

शिवि-प्रसिद्ध पाचीन दानी राजा। इंद्र (वाज) शौर श्रिप्ति (क्वृत्र) ने इनकी परीचा ली थी। शरणागत क्वृत्र को वचाने के लिए ये श्रपने शरीर का मांस ही वाज को चीर-चीरकर देने लगे श्रीर श्रंत में स्वयं तुला पर वैठ गये। यह देख इंद्र श्रीर श्रिप्त प्रकट हो गये श्रीर इन्हें वरदान दिया।

शुकदेव—भारत के सबसे महान पीराणिक कथाकार। श्रव्पावस्था में ही पूर्ण तत्व्वानी होने के कारण ऋषियों में
ये शश्रणी गिने जाते हैं। ये व्यास के पुत्र हैं। शिव जब
पार्वती को अमर होने के लिए सहस्र विष्णु नाम का
उपदेश दे रहे थे, उस समय उस कथा को एक शुक भी
सुन रहा था। शिव को जब पता चला तो उन्होंने उसका
पीछा किया। उसी समय व्यास-पत्नी अपने श्राँगन में
खड़ी हो श्रॅगड़ाई ले रही धीं। उनको देख शुक-शरीर
छोद ये उनके पेट में चले गये शार १२ वर्ष तक वहीं
रहे। व्यास महाभारत तथा गीता शादि अपनी पत्नी को
सुनाते थे। इस प्रकार गर्भ में ही शुक तख्ज्ञानी हुए।
भगवान ने इन्हें गर्भ में ही वचन दिया कि संसार की
गाया तुग्हें नहीं त्यापेगी। कालांतर में राजा परीजित
को भगवत इन्होंने ही सुनाई।

गुक्र-यह दैत्यों के षाचार्य थे। इनके पिता का नाम
महिष् भृगु मिलता है। एक बार जब दैत्यराज बिल
बामन को समस्त भूमंडल का दान दे रहे थे, तब यह
उन्हें इस कार्य से रोकने के विचार से जलपात्र की टोंटी
में बैठ गये थे। यह समक्षकर कि वहाँ कोई बस्तु कैंस
गई है, उसे सींक मे सोदकर निकालने का प्रयत्न किया
गया था, जिसमें इनकी एक षाँख पृष्ट गई थी। उसके
याद ये काने ही यने रहे। इनकी कन्या का नाम
देपयानी तथा पुतां या नाम शंद खीर खमके निजता है।
एहस्पति ये पुत्र कच ने इनमें संजीवनी दिया सोसी थी।

शूरसेन-मधुरा के एक प्रसिद्ध यदुवंशी महाराज, जो कृष्ण के पितामह तथा वसुदेव के पिता थे। शूपेराखा-रावण की वहन । इसके नख सूप की, भांति होने का उल्लेख मिलता है थीर कहा जाता है कि इसी से इसका नामकरण शूर्पणखा हुया था। जिस समय रामचंद्र, सीता तथा लदमण के साथ वनवास कर रहे थे, यह राम के प्रति आकर्षित हो गई थी, और इसने उनके सम्मुख एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर विवाह का प्रस्ताव रक्ता था। राम के श्रस्वीकार करने पर यह लक्ष्मण के पास गई थी, किंतु उन्होंने फिर इसे राम के ही पास भेज दिया था। श्रंत में रामचंद्र ने इसकी वातों से कुंमलाकर लदमण से इसके नाक-कान कटवा लिए थे। ऋपनी यह दुर्दशा कराकर यह खर तथा दूपण नामक दो राचसों के पास, जिन्हें रावण ने भारत भूमि के दित्तणी भाग में अपनी लंका की रहा के लिए रख छोड़ा था, गई। रामचंद्र से जब यह दोनों राचस लढ़ने के लिए प्राये तो उन्होंने इनका वधकर ढाला। शूर्पण्ला उसके वाद घपने भाई रावण के पास गई श्रीर उसने सीता के सोंदर्य का वर्णन उसके सम्मुख किया। इसी के कहने पर रावण ने सीताहरण किया

'शमीक'।

शेप- एक सर्पराज, जिनके सहस्र फणों पर एथ्वी के स्थित
होने का उन्नेख मिलता है। वासुिक तथा तचक के साथ
इन्हें भी रुद्र का पुत्र कहा जाता है। इन्हें ज्ञान का शिधध्याता माना जाता है और यह भी उन्नेख मिलता है कि
इन्होंने ऋषि गर्म को ज्योतिप विद्या की शिचा दी थी।
पाताल में इनका निवास-स्थान माना जाता है। कुछ
स्थानों पर इनका उन्नेख पाताल के श्रधिराज के रूप में
भी मिलता है। जष्मण तथा बलराम इनके श्रवतार
माने जाते हैं। विष्णु भगवान चीरसागर में इन्हों की
शैया पर शयन करते हैं।
शीनक-शुकदेव ने श्रपनी भागवत कथा का ज्ञान सुत श्रीर

शमीक

पुत्र ।

ऋपि

शृंगी-प्रसिद्ध

हीनिक-शुकदेव ने धर्पनी भागवत कथा का ज्ञानसुत श्रीर शानकों को दिया था। धठासी सहस्त शानकों में ये सबसे प्रसिद्ध थे।

श्री संप्रदाय-एक वैष्ण्य मत जिसके संस्थापक स्वामी रामानुज थे।

शीदामा-कृष्ण्का एक सुखा।

श्रीधर (स्वामी)-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने भागवत की विशद टीका की । दे० 'भागवत'।

श्रीरंग-प्रसिद्ध चेप्एव भक्त श्रीर चेतन्य महाप्रभु के प्रमुख िराष्य ।

पंडामक-प्रताद के गुरु का नाम। ये देंग्य-गुरु शुकाचारं के पुत्र थे। प्रताद को इन्होंने ही भक्ति का पाट पराया था। पट चौग-एक प्रसिद्ध स्पेवंशी राजा। धवने समय के घदितीय राजा थे। देवासुर संप्राम में इन्होंने इंट की सहायता की थी। इंद ने प्रसार हो इनमें पर माँगने भी गहा। इन्होंने पहिले घपनी पायु पूरी। इंद ने परा

हि फेरन दो मुहुर्त है। उन्होंने पहा कि मुक्ते थाप मेरे घर निज्ञा हैं। एक ही मुहुर्त में वेघर पहुंचा दिये गये चौर तुम्सी शेप मुहुर्त हरि-भजन में लगा दिया। इससे इन्हें परमपद की प्राप्ति हुई।

संक्षीत्—रोहिनी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले वसुदेव के क्षित्र पुत्र तथा हत्त्व के बढ़े भाई। मधुरा से वसुदेव के द्वाग भेते हुए मानाए गर्म ने शक्षिहोत्र के बाद हनका गर नामरुरन किया था। दे॰ 'गर्म' तथा 'वनराम'। संग्य अभिन्न प्रति। ये एक अम्बास-लेखक थे। संजय नार्धि प्यास के लिप्य, कौरवराज धतराष्ट्र के मंत्री ग्या पुरोहिन। इनको दिव्य हिट प्राप्त थी, जिससे इन्होंने महाभागत-युद्ध देगा और देगते समय ही कथा के रूप में उसे धतराष्ट्र को मुनाते गये। संतदास-एक प्रसिद्ध वैष्णय-भक्त कवि। इनकी कविता स्र के समान पहीं गई है। इनका जन्म विमन्तानंद्र जी प्रयंग्व के वंश में हथा था।

प्रयोक क वस म हुआ था। संदीपनसुतः संदीपन के पुत्र। गोकुत में इनकी एक पाठ-शाला थी। यहीं बलराम और कृष्ण पदते थे। संपानी-एक नुधा, जो जटायुका वस भाई था। दोनों भाई

मेपाता-एक राध, जो जरायुका यश भाई था। दोनों भाई मूर्य के पास नक उत्ता चाहते थे, किन्तु बीच में ही पंख इनके जल गये। संपाती समुद्ध के किनारे रहता था। पांगरहानुमान पादि को इसने सीता का पता बताबा था। समस्या-स्यायंनुय मनु की सी। बहुत दिन तक स्वर्ग में रहने के उपनंत ये त्रेता में रामचन्द्रनी की जननी कीशन्या के रूप में प्रस्ट हुईं। दे० 'कीशन्या'।

सनी दल प्रजापित की सात कन्यायों में से एक। यह शिव को ब्याही गई थीं। दल ने श्रवने थल में शिव को यति नहीं दी। इस जपमान से सती ने शपने प्राण त्याग दिये। दूसरे जन्म में ये हिमालय की प्रत्नी होकर जन्मीं। श्रीर जिद के विषे घोर तप किया। शन्न में शिव से ही इन हा ज्याह हुआ। दें० 'पार्यनी'। सत्तम-भागवन की कथा में शुकदेव ने प्रीजित को

स्थानन गान पर हमी मंद्या से संबोधित किया है। घर्जुन के पुत्र प्रभिमन्तु के यह पुत्र थे। सत्यवर्धा-त्यास की माना चीर पागणर की प्रेयसि। यह एक धार की परम संवर्ध कन्या थीं। एक बार नदी पर ये प्रश्ति ही थीं। गंबीम से पाशहर घटिष उधर से था गर्म। वे हमें देगहर सोहित हो नमें बीर रिन की गायना थी। यह के दम से सामवर्धा ने स्वीवार किया। उस गर्म में गरास की उत्पत्ति हुई। सन्यन्ती को चिर-

हिरे है। दें 'रपात'।
सलाजा असानाँ मनुषा नाम। २ इपराहर्न्या हिर्द्धंद्र
के निता। इन्हें का नाम येथा और ब्रिसंक है। यसिष्ठ
के दुवों ने इन्हें पांजान होने का जाप दिया, हिन्तु
विरागमित ने मुल एक दिया। ये सक्तरीर स्वर्ग जाना
पादने थे। विरागमिज में भेज भी दिया किन्तु देवनाओं
में शिरे रिका और इन्हें विरागमित्र निर्मित नवज्ञनोक
में श्री राजा पाताल थे यान में बदना पहा, जहाँ इनके

मीमार्थ सा मन मिला था। इनका शन्य पर्याय 'मच्छी-

पैर जपर की स्रोर स्रोर सिर नीचे की स्रोर कहे गए हैं
इनकी कथा महाभारत, हरिवंश तथा भागवत श्रादि में
कुछ भिन्न करके दी गई है।
सदना-एक प्रसिद्ध वेष्ण्य संत कवि, जो जाति के कसाई
थे। ये सदैव शालियाम की विटया से मौस तीलते
थे। ये परम भक्त थे। कहा जाता है कि जगनाय जी

ने इनके लिये पालकी भेजी थी।
सनंदन-व्रह्मा के एक मानस पुत्र। दे० 'सनक'।
सनक-व्रह्मा के मानस पुत्र। इनके साथ व्रह्मा के तीन
श्रात्य पुत्रों का नाम लिया जाया है—सनंदन, सगातन
तथा सनत्कुमार। इनमें से श्रंतिम सबसे श्रविक विश्यात
हैं। इनके संबंध में उन्लेख मिलता है कि व्रह्मा ने इन्हें
प्रजापित बनाने के लिए उत्पन्न किया, किंतु श्रपने जनम
के बाद ही सभी भाई भगवान की उपासना में निरत हो
गये, जिससे ब्रह्मा को श्रन्य पुत्रों की उत्पत्ति करनी पद्मी।
इनके परम ज्ञानी तथा विष्णु के सभासद होने का भी
उल्लेख मिलता है। सनत्कुमार के संबंध में यह भी कहा
जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए प्रजापित का

श्रासन ग्रहण किया था शीर पहले प्रजापति थे। सनकादि-वहार के चार मानस पुत्र सनक, सनदन, सनातन तथा सनस्कुगार। ये एक ही थायु के हैं और सदैव एक ही साथ रहते हैं।

सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्यार्क द्वारा प्रवर्तित एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय का नाम। निम्वार्क सनकादिक के श्रवतार माने जाते हैं। इसी से इसका यह नाम है। दे॰ 'निम्वार्क'।

समुद्र-भू-मंडल पर स्थित जल भाग के प्रतीक स्वस्प स्वीकृत देवता। रामायण में इनके संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि रामचंद्र ने बानर तथा भल्लुकों को लंका जाने के लिए मार्ग देने की इनसे प्रार्थना की थी। किंतु जब यह उमे अनुसुनी कर रहे थे तो उन्होंने इनके ऊपर वाण-वर्षा की थी; जिससे विचलित होकर यह राम के सम्मुख प्रकट हुए थे और इन्होंने नल तथा नील के स्पर्श से परवरों में जल के ऊपर रहने की शिक्ष या जाने का पचन दिया था तथा उनके द्वारा मार्ग वन-वाने का परामर्थ दिया था। उसी के अनुसार रामचंद्र ने रामश्वाम में लंका तक सेतु बनवाया था। प्रार्थन साहित्य में समुद्रों की संग्या सात मिलती है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कवा है कि एक बार कृत्य प्रपत्नी की विरजा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक पुत्र रोने लगा। विरजा को चुप कराने के लिए उसके पाम

में तुम जवण समुद्रों के रूप में उत्पन्न हो। यही कार्ताः तर में मान समुद्रों के रूप में श्रवतरित हुए। सर्भवती-वेदों में नदी के रूप में इनका उर्वतरित सिन्हां है, दिन कुछ स्थानों पर देवी के रूप में भी में हैं। सरस्त्रती नदी की स्थिति श्रामों के माचीन स्थान महायतं मदेश की सीमा पर भी श्रीर गंगा की

जाना पर्म । कृष्ण उसके जाते ही उठकर राधिका के

यहाँ चले गए। विरजा को जब यह जात हुआ तो उमने

घपने समन्त पुत्रों को शाप दे उपता कि धगते जन्म

मांति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप में वह धन-धान्य की श्रधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत थीं। कुछ मंत्रों में इडा तथा भारती के साथ इनका नाम तीन प्रधान यज्ञ-देवियों में भी मिलता है। वाजसनेयी संहिता के श्राधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के द्वारा इन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। बाद के साहित्य, बाह्मण-प्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं वाग्देवी हो गई हैं। श्रपने इसी रूप में उन्होंने संस्कृत भापा तथा देवनागरी श्रन्तरों का निर्माण किया था। श्रपने श्रंतिम रूप ज्ञान तथा विज्ञान की श्रधिफात्री देवी के रूप में ये आज विख्यात हैं। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों ही मानी जाती हैं। महाभारत में एक स्थान पर इन्हें दत्त प्रजापति की कन्या भी कहा गया है। वंग-भूमि में वैष्णवों में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह विष्णु की स्त्री थीं; किंतु विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका प्रतिदिन का भगड़ा देखकर इन्हें ब्रह्मा को दे दिया था श्रीर उन्होंने इन्हें अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। नदी के रूप में श्राज इनकी धारा का लोप हो गया है।

सवरी (शवरी)-सवरी भिल्लनी की गणना भगवान के प्रमुख
भक्तों में की जाती है। वाल्यावस्था से ही यह धार्मिक
प्रवृत्ति की थी। श्रम्यागतों का स्वागत सदैव सुंदर मीठे
फलों से करती थी। वनवास के समय राम-लक्ष्मण इनके
यहाँ पथारे। सवरी ने मीठे-मीठे वेर खिलाये जिन्हें पहले
ही वह घीख लिया करती थी। राम इससे वहुत
पसल हुए श्रीर उसे परम धाम दिया। कहा जाता है
कि हापर में यही कुटना नामक दासी हुई थी।

सहस्रवाहु (सहस्रार्जुन)-हिहयवंशी महा प्रतापी राजा।
इनके पिता का नाम कृतवीर्य था। दत्तात्रेय की उपासना
से इन्हें सहस्रवाहु होने का श्रीर शपराजेय होने का वर
मिला था। इन्होंने चिरयोवन प्राप्त कर म्१००० वर्षो
तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीर्घकाल तक
इन्होंने कारागार में रक्खा था। ये जमद्गि की कामधेनु
लेना चाहते थे, इससे परशुराम ने इनका वध
किया।

सहसान्न-दे॰ 'वासुकी' तथा 'शेष'।
सहसान्न-यह महाराज कृतवीर्य का पुत्र था। इसकी
राजधानी माहिष्मती थी। एक वार जब यह शपनी
सियों सहित नमेदा में जलकीड़ा कर रहा था, इसने
धपनी सहस्त भुजाशों से नदी के प्रवाह को रोक
निया था। रावण पास ही कहीं शिव की पूजा कर रहा
था। नदीं की धारा के रुद्ध हो जाने से उसका ध्यान
भंग हो गया धोर उसका कारण ज्ञात होने पर वह सहगार्जुन के साथ युद्ध करने को उधत हो गया धोर सहसार्जुन ने अपने पराक्रम से उसे पराजित किया। एक
यार सहन्यार्जुन ने जमदिन्न के साधम में उपस्थित होकर
प्रति की प्रनुपरिधित में उनकी कामधेनु को 'खपने यहाँ
को जाने का प्रयन्न किया था। जब जमदिन्न के पुत्र
परशुराम को प्रयनी माता में यह समाचार निता तो
उन्होंने रामधेनु को लेकर जाते हुए सहमार्जुन से युद्ध

किया था त्रीर उसकी सहस्र भुजात्रों को काटकर उसका वध कर ढाला था। सादसाती-शनि की एक श्रनिष्टकारी ग्रहदशा जिसका

न्याप्ति-काल साढ़े सात वर्षों का होता है। सारीरामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। श्रनंतानंद के

सात शिष्यों में से एक।
सिलिपिल्ले-शालियाम की किल्पत मूर्ति का नाम। एक
वार एक राजा की कन्या श्रीर एक पड़ोसी की कन्या ने
राज पुरोहित को शालियाम की प्जा करते देख उनसे
शालियाम को माँगा। पुरोहित ने पास में पड़े दो पर्यर
के गोल-गोल दुकड़े दे दिये श्रीर कहा कि ये 'सिलिपिल्ले'
भगवान है। कन्याश्रों ने उन्हीं की पूजा की जिससे
उन्हें भगवान के दर्शन हुए।

सीता-राम की परनी, राजा जनक की कन्या तथा लव-कुश की माँ। राम की उपासना के साथ सदैव सीता का नाम लगा रहता है। इन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकन्ती थीं। इसी-लिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। जनक ने 'धनुप-यज्ञ' करके 'स्वयंवर' में शिव के धनुप तोड़नेवाले राम के साथ सीता का व्याह कर दिया। व्याह के कुछ दिनों के वाद सीता राम के साथ वन गईं। वहाँ रावण द्वारा उनका हरण हुआ। भ्रन्त में वानरों की सहायता से राम ने रावण का वध किया घौर घन्नि-परीचा लेकर सीता को स्वीकार किया। किन्तु श्रयोप्यावासी नहीं चाहते थे कि राम भार्या-रूप में सीता को स्वीकार करें। लाचार होकर राज्यधर्म पालन के लिए इन्हें गर्भवती सीता का परित्याग करना पड़ा । वाल्मीकि के खाश्रम में सीता का निवास हुआ। वहीं कुरा लव की उत्पत्ति हुई। लव-कुश ने भ्रश्वमेध के समय राम-सेना को परास्त किया । श्रंत में राम स्वयं सीता की ग्रहरा करने के लिए वाल्मीकि श्राश्रम में गये, किंतु उसी समय सीता मूमि में लीन हो गईं। दे॰ 'राम', 'कुश' तथा 'लव'।

सुंद-सुंद श्रीर उपसुंद दोनों भाई थे श्रीर निसुंद नामक देख के पुत्र थे। इनका जन्म हिरण्याच के वंश में हुशा था। इन दोनों ने तपस्या करके बला से यह वरदान ले लिया कि इन्हें कोई मार न सके। ये ही एक दूसरे को मार सकते थे। जब पृथ्वी पर ये बहुत पत्याचार वरने लगे तब बला ने एक परम सुन्दरी श्री 'तिन्नोत्तमा' की सुष्टि की। उसे देख दोनों ही मोहित हो गये श्रीर दोनों ही उसके श्रिषकारी बनने की इन्हा से नए मरे। दे० 'तिनोत्तमा' तया 'जब-विजय'।

सुखानंद-१. रामानंद को शिष्य परम्परा में एक प्रमुख सहाधीश । ये परम भक्त थे। नामाली ने एन्हें शिव-रासु का खपतार माना है। २. एक प्रसिद्ध येण्यूय मक तथा कवि । ये महान् परोपजारी थे।

सुप्रीव-सूर्य के पुत्र, प्रसिद्ध यानर चीर वाणि के घनुण, विकिथा के राजा तया राम के मित्र एवं भन । मीना-हरण के याद राम ने सुप्रीव में मित्रता की, वाणि का क्य किया चीर तारा सुप्रीव की की हुई। राम-राग्य-पुद्य में मुद्रीय ने राम की बड़ी महायता की भी। दे० वालि', 'नारा' नवा जियदे ।

मुद्दान्न-मनु के पुत्र । पहले मनु की मी श्रद्धा से इला नॉम्सी बन्या के रूप में उरपन्न हुए थे, वितु बाद में गमिष्ट की हुपा में मुद्दुन हुए। यहा जाता है कि एक यार सब देवता शिव के दर्शन को गये। उस समय गीरी विवयना थीं। सबको देख तब्जावरा वे शिव से चिदर गई। इस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने यह वर दिया कि जो भी उस चेन्न में जायगा, सी हो जायगा। देखोंग से सुसुन्न वर्षों पहुँचे और खी हो गये। मी रूप में चंद्रमा के पुत्र हुच से इनका प्रेम हुखा और मुनों के संयोग से महाप्रनाधी राजा पुरुर्या की उत्पत्ति हुई। एता में राजा धपने खी रूप से यक गये। वसिष्ठ से प्रार्थना की। बहुत प्रयस्त करने पर शिव ने वहां कि ये

रवा' तथा 'टर्वशी'।
सुधन्या-प्राचीन राजा दंसप्यज श्रथवा नीलघ्यज के पुत्र
शीर नुरय के समें भाई। यर्जुन के साथ युद्ध करने की
एनकी पिता ने घाजा दी; किंतु ऋतुस्नाता खी की खिससाप पूर्ण करने में दृश्हें विलम्य हो गया जिससे पिता ने
एकी जाते तेल के कराहे में द्वीदया दिया था। खर्जुन के

एक सहार्या और महापुरुष रहेंगे। दे० 'मन्न', 'पुरू-

्साथ युद्ध करते हुए, ये वीरगति को प्राप्त हुए । सुनंद−गोकुल का एक गृद्ध गोप ।

भूव की माँ। एनकी पर्नी का नाम सुरुचि था। श्रवनी
मीतेली मां से श्रवभानित हो यालक भ्रुच ने पूछा, 'मेरे
ि क्वा कहाँ हैं।' सुनीति ने 'क्हा जंगल में।' उसी समय
में भ्रुच ने जंगल की राह की। श्रंत में भगवान का उन्हें
इश्ने हुशा। उत्तानपाद ने श्रन्त में भ्रुच से, श्रोर
मुनीति से एमा गांगी। दे॰ 'उत्तानपाद' नथा 'ध्रुच'।
सुनीति से एका मित्र मंत्री का नाम।
सुनीति-राजा दगरथ के श्रीसद मंत्री का नाम।

सुनीति-राजा उत्तानपाद की रानी, विष्यात बाल भक्त

र्सुमित्रा-द्रशस्य की गर्भा तथा लक्ष्मण श्रीर शशुप्त की माँ। सुरसा- एक राजमां। इयने इनुमान को निगल जाने का अयन किया था। सुरक्षित स्वामणाय की एक मांस्का नाम। असे को सुन्ह

सुरुचि-उपानपाद की एक गाँ। का नाम। धुन को सजा की मोदी में पैस रेप दाइ के बारण उसे गोदी से उन्हों-में उत्तरमा दिया था। धरमानित धुप शपनी माँ के बचने से एपनी पने। दे० 'धुर', 'सुनीवि' तथा

ंबनानपाद'। सुपेग नावाद के मीनदा सार्वादा । लक्ष्मण के शक्ति नामने पर इन्होंने की मंशीदानी पूरी बनाई थी, जिसे गृतुमान राज्ये थे।

मृत-गाधिक गर्व है पुराणक्या। सबसे यविक प्रसिद्ध सृत लोगहर्व हुए है। ये महाभारत के बर्ग महर्षि स्वास के लिए थे। इतके संबंध में उन्लेख मित्रता है कि इतोने वैषित्रास्य में गावियों हो समस्य पुराण सुनार्ष थे। सृरश्याम-स्रदास के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द । उद विद्वान् इस नाम के पदों को स्रदास कुत नहीं मानते । सृर्य-दिन में धाकाश में स्थित होकर धपना प्रकाश विकीण करनेवाले गोलक के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत एक देवता । वैदिक त्रिदेवों में धानि धौर हंद्र के साथ इनका नाम धाता है । यह प्रकाश तथा ताप विकीण करनेवाले स्वीकृत हुए हैं धौर इनके उल्लेखों में यथार्थ से एपिक कहपना को प्राधान्य दिया गया है । कुछ स्थानों पर धादिस्य के साथ इनके व्यक्तित्व को एक कर दिया

गया है। एक स्थान पर ऊपा का उल्लेख इनकी की के रूप में मिलता है किंतु इसरे मंत्र में इन्हें ऊपा-पुत्र वहा गया है। ऋग्वेद में इनके सात अश्वों के स्थ पर धायित होने का उल्लेख मिलता है। याद के साहित्य में सूर्य की कई शियों के होने का उसेख मिलता है, किंतु उनके पत्र अश्विमीकमारों का जन्म श्रियनी नामक एक

ध्यस्तरा से वहा गया है। रामायण तथा पुराणों में करण तथा छदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उन्नेख हैं, जितु एक स्थान पर उन्हें ब्रह्मा का पुत्र कह कर भी संवोधित किया गया है। उनकी ली का नाम संज्ञा मिलता है, जिसके गर्भ से उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी-मनु वैवस्वत, यम शोर यमुना। यही यमुना शागे चलकर नदी

के रूप में श्रवतित ६ई। विरवक्मों की पुत्री संशा ने तीन संतानों की उत्पत्ति के वाद भी श्रपने स्वामी सूर्य की भोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन की यात्रा की थी श्रीर वहाँ एक श्रश्विनी का रूप धारण कर कठार तपस्या में लीन हो गई थी। एक दिन पास से जाते हुए

सूर्य ने शपनी स्त्री को उस रूप में भी पहचान लिया था श्रीर उससे संभोग में रत हो गए थे। हसी के फल स्वरूप कालांतर में श्रारिवनकुमारों का जन्म हुशा था। उरुके वाद सूर्य श्रपनी स्त्री को श्रपने श्रुद्ध रूप में घर ले श्राप्। रामायण में सुमीव तथा महामारत में

्कर्ण के सूर्य पुत्र होने का उन्नेख मिलता है। सेतुत्रंध—रामेश्वर नामक एक तीर्थ का नाम जहाँ पर <sup>यन-</sup> वासी राम ने वानरों की सदायता से सागर पार किया था।

से न-१. रामानंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कवि। नामाजी के अनुसार ये भीष्म के अवतार थे। इनके पद 'संत' वानी' में संकलित हैं। र. एक संत किव जो जाति के नाई थे। ववेल वंश के राजा वीर्रासद के यहाँ ये तेल की मानिश करते थे। एक बार अतिथि सकार से कारण इन्हें मालिश करने में देर हो गई। भगवान स्वयं सेन का रूप धर मालिश कर गये। सेन के माने पर रहस्य सुना तो राजा ने इन की पगध्ति ली।

इनों सेना भी कहा गया है। स्केट्युराग्-श्रव्याद्य महापुराखों में से एक। स्लोक-संग्या = १००० श्रीर प्रकृति तामसी कही गई है। श्राह्म-श्रन्म संकृतित रूप में न मिलकर यह संशों में मिलका है। (स्वर्णान)

मिलता है। 'काशीराँट' इसका महत्वपूर्ण खंश है। यह सहस्मद राजनवी के खाकमण के पूर्व रचा गया होगा। स्पृति दिन्दुओं के धर्मशास जिनमें कर्मकायह का विशेष वर्णन है। मनुस्मृति स्मृतियों में प्रधान है। इनके बाद पाराशर और याज्ञवल्क्य की स्मृति महत्वपूर्ण है। इन तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है। स्मृतियों की संख्या १८ कही गई है।

स्वग-देवलोक। इसकी स्थिति श्राकाश में सूर्यलोक से लेकर ध्रवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे सुमेर पर्वत पर भी स्थित कहा गया है। यह प्रधान-रूप से देवताओं का निवास स्थान माना जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुरुष श्रीर सकर्म करता है, उसकी घारमा मृत्यु के वाद इसी लोक में जाकर निवास करती है। प्राचीन काल में मनुष्य के समस्त पुरुष कार्यों का उद्देश्य स्वर्ग-प्राप्ति ही समभा जाता था। यहाँ रहने की श्रवधि प्राणी के पुराय कमों पर निर्घारित होती है। उसके पूर्ण होने पर वह फिर कर्मानुसार शरीर धारण करता है। यही क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण रूप से मुक्त होकर स्वयं भगवान में लीन नहीं हो जाता। स्वर्ग सुंदर वृत्तों, मनोहर वाटिकान्त्रों तथा श्रप्सरान्त्रों का निवास-स्थान माना जाता है। ग्राधुनिक बुद्धिवादी न्यक्ति इसे पूर्ण-रूपेण मनुष्य की एक कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्वायं मुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार आदि मनु
माने गये हैं। प्रथम का नाम स्वायं भुव है। इनकी माता
गायत्री हैं। ये बह्या के मानस पुत्र और मानव जाति के
जनक हैं। प्रत्येक कल्प में चौदह मनु उत्पन्न होते हें—
स्वायं भुव, स्वारोचिष, श्रोत्तमी, तामस, रेवत, चानुष,
वैवस्वत, सार्वाण, देवसार्वाण, रोच्य, धर्म सार्वाण, रद्दसार्वाण, दचसार्वाण तथा इंद्रसार्वाण। कहा जाता है
कि इस समय वैवस्वत मनु की प्रजा का युग चल रहा है
जो ससम मनु हैं। कई मनुश्रों का हिंदू धर्म शास्त्रों में
यर्णन हैं। सयका इतिहास कुछ ऐसा मिल गया है
कि कौन मनु क्या है, यह निरचय करना कठिन प्रतीत
होता है।

हंस-विष्णु के चौबीस श्ववतारों में से चौदहवाँ श्ववतार । यह श्ववतार बललोक में हुआ था।

हतुमान-शंजना के गर्भ से उत्पन्न पवन के पुत्र। यह
प्राचीन साहित्य में किप रूप में स्वीकृत हुए हैं। सुप्रीय
जय अपने यहे भाई वालि से पराजित होकर किर्फिया
पर्यंत में अपने अन्य साथियों को लेकर रहते थे तो
यह भी उस समय उन्हीं के साथ थे। इन्होंने ही रामचंद्र
तथा सुप्रीय की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में
रावण के यहाँ अशोक-वन में यंदिनी होने का समाचार
इन्होंने ही रामचंद्र को दिया था। लंका में रावण
के पुत्र मेचनाद ने इन्हें यंदी भी कर लिया था, किंतु
राज-दूत होने के कारण उस समय के राजनीनिक विधान
में एन्हें प्रागदंढ नहीं दिया गया था। इनकी पूँछ
में रुपा लपेटकर आग लगा दी गई थी। यह प्रसिद्ध
है कि सपना हुयों जनतो हुई पूँच से इन्होंने लंका-दहन
किया था। रामचंद्र ने सोता की सुक्ति के जिब अब लंका

पर श्रीक्रमण किया था तब इन्होंने बडी बीरता के साथ राज्सों के साथ युद्ध किया था । सेवनाद के शक्ति-प्रहार से जब लदमण मुच्छित हो गये थे तब इन्हें ही एक रात में हिमालय से संजीवनी श्रौपधि लाने का कार्य सींपा गया था। राम के प्रति इनके हदय में धनन्य भक्ति थी। भरत के संबंध में भी इन्होंने सुना था कि वह भी शपन वडे भाई राम के अनन्य भक्त हैं। उसी के परीक्षण के लिए हिमालय से लौटते हुए यह श्रयोध्या में भी गये थे। फिर भी प्रात:काल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी श्रोपिध लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी। रावण-वध तथा सीता की मुक्ति के वाद रामचंद्र के साथ यह भी पुप्पक विमान पर वैठकर श्रयोघ्या शाये थे । रामचंद्र ने जब अरवमेध यज्ञ किया था तो यह भी अरव के साथ देश-विदेश गये थे। लव-कुश के सम्मुख लक्ष्मण के साथ इन्हें भी पराजित होना पड़ा था। राम तथा सीता के चित्रों में इन्हें प्रधानतः उनके चरण धोते हुए देखा जाता है। महाभारत में छर्जुन के रथ की ध्वजा धारण करने के कार्य में इन्हें संलग्न देखा जाता है। ये महावीर हें स्रोर परशुराम, श्ररवत्थामा, विभीपण घादि के साथ श्राज भी जीवित माने जाते हैं।

ह्यप्रीव-भागवत के ग्रनुसार हैयग्रीव विष्णु के श्रव-तार थे। इनका वध विष्णु भगवान् ने मच्छावतार लेकर किया और वेदों का उद्धार किया। दे॰ 'मच्छु' हरि-१. कवि चादि नव योगीश्वरों में से एक। २. विष्णु

का तेरहवाँ अवतार जो त्रिक्ट पर्वत पर हुग्रा था। हरिश्चंद्र-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा । श्रपनी सत्यता के लिए ये भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने श्वपना सारा राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी द्तिणा की ७०० मुद्रायें इनको श्लीर देनी थीं। कुछ समय पश्चात् देने की प्रतिज्ञा कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया। श्रंत में कोई उपाय न सोच काशी में एक चंढाल के हाथ अपने को शौर एक बाह्यण के हाथ अपनी रानी शैव्या तथा पुत्र रोहित को वेच दिया। प्राह्मए के यहाँ रहते हुए रोहितारव को साँप ने काट लिया। शव को शैत्र्या रमसान भूमि में ले खाई। हरिरचंद्र का वर्षो पर पहरा था। शैव्या के पास कर देने के लिये कुछ नहीं था, श्रतपुत्र वह श्रवनी श्राधी सादी, जो वह पहने थी, फादने को उद्यत हुई। यह हरिरचंद की कठिन परीपा का अवसर था, क्योंकि रानी ने राजा को पहचान फर प्रार्थना की कि पुत्र छाप ही का है, छोर छपनी सादी फाइने से में नंगी हो जाऊँगी। सत्यवनी राजा धपने सत्य से न डिगे । शैव्या सादी फाइने जा रही थी। कि विषय भगवान् प्रकट हुए । विश्वामित्र ने धमा माँगी । इसी के घाधार पर संस्कृत में चंदकीशिक नाटक की रचना हुई। हिंदी में भी भारतेन्द्र ने 'स्रय हरिश्चंद्र' फी रचना हुयी घाधार पर की है।

हरिदास (स्वामी)-६ विषयात वैष्या भक्त, यवि तथा संगीताचाय । ये घरुवर के समसातीन थे । गाउँ नान-सेन इनके रिष्य थे । घरवर भी कर्नी-तभी प्राणित में संगीत सुनने के लिए नानसेन के साथ इनरे परी क्रांग

था। २. हरिहास नाम के घन्य पर्द धै एव मक्त हो चुके रि, जिनका नाभादास जी ने उल्लेख किया है। एरिनाम एठीले प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । एक बार इन्होंने भी सभा में उदयपुर के महारामा को फटकारा था। हल्थर-किला के प्रयत्न । महाभारत के अनुसार बिएं ने एक स्वेत और एक स्याम केश दिये थे। ये ही देगरी में कृत्म और यंत्रराम होकर श्रवतरित हुए। उत्पर होते है। ये यशोदा शीर रोहिणी के यहाँ पहुँचा दिये गये। ये कृत्ता के समान ही। परम पराक्रमी थे। इनका पनीय शरा इन था । एक बार स्नानार्थ इन्होंने बमुना को ध्यने पाय गींच लिया था। तभी से इनका नाम यसुनाभिद् हो यया । यन्तराम ने ही दुर्योधन श्रीर भीम को नदायुन्देकी शिषा ई। थी। छल से हुर्योधन को मारने पर ये यहन ही मुद्ध हुये थे। इनका विवाह रेवती से मुषा था। कृत्य के पहिले ही एक वृत्त के नीचे चैठे-चैठे इनका स्वर्गवास हुन्ना । महाभारत में इनका वर्णन प्रधिक्तर मनुष्य का से ही है, परभागवतादि पुराखों में ये शायतार मान लिए गये हैं। इनको लप्मण का शवतार भी गाना गया है।

हारीत-१. हारीत स्मृति के प्रापेता । २. राजा अवनारव के पुत्र । हारीत अंगिरसों की इन्हों से उत्पत्ति हुई । मतांतर में ये रपयन के पुत्र थे । हित हरिचंशा प्रसिद्ध वैज्याय कवि धीर भक्त । सं०१४६६

्त हारचरा प्रासद्ध वत्त्व्व काव प्रारं भक्त । स०१४६६ में इनका जन्म हुआ था । इन्होंने घपना श्रलग सम्प्रदाय भी घलाया, जिसे 'हितसम्प्रदाय' कहते हैं । इनके पिता का नाम केरावदास मिश्र तथा माता का नाम तारा मतीचा था। ये पहिले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। किर स्वप्न में राधा से दीचित हुए।

हिमगिरि-भारतवर्षं की उत्तर सीमा पर स्थित एक पर्वतः माला। प्राचीन साहित्य में इसे पर्वत मेना ध्यया मेनाक का स्वामी स्वीकार किया गया है। इस रूप में महादेव की श्रद्धांगिनी पार्वती इसकी प्रत्री मानी जाती हैं। गंगा भी इसकी प्रत्री के रूप में स्वीकृत हुई हैं। दे० 'गंगा'।

हिरएयकशिपु-मरयप तथा ष्रदिति का पुत्र, एक देख-राज। प्रका की कठोर तपस्या से ग्रभय प्राप्त कर इसने देवताथों को कष्ट देना सारंभ किया था तथा स्वर्ग पर भी अपना श्रविकार स्थापित कर लिया था। विष्णु के प्रति इसके हदय में वड़ा हेप था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप इसके पुत्र प्रद्वाद में उनके प्रति मिंड की भावना का उदय हुआ था। प्रद्वाद की इस प्रवृत्ति को देखकर इसने कितनी ही वार उसका वध किया था। पर श्रंत में विष्णु ने नरसिंह रूप में इसका वध कर डाला। दे० प्रद्वाद'।

हाला। दे० 'प्रहाद'।
हिर्पयात्त्-हिर्पयकरयपु का भाई। करयप खी दिति
इसकी माता थीं। पूर्व जन्म में दोनों भाई विष्णु के
द्वारपाल जय-विजय थे। सनतकुमारों के शाप से राषस
दुए। यह पृथ्वी को लेकर ही पाताल की खोर भग रहा
था। उसी समय वाराह खबतार लेकर विष्णु ने इसका
पथ किया।